सस्ता-साहित्य-म्एडल श्रड्तालीसवाँ प्रन्थ



(80)

923/22

भारतीय केमांक र ५

723/22

## अनासिवतयोग और

गीताबोध



लेखक मोहनदास करमचन्द गाँघी

प्रकाशक सस्ता-साहित्य-मग्डल, श्रजमेर । भारती-। क्रमांक र विभाग पहली बार २,००० दूसरी बार ७,००० तीसरी बार ५,००० परिवर्तित संस्करण

मूल्य

छः आना

अगस्त उन्नीस-सौ-बत्तीस

सुद्रक जीतमल ॡिणिया, सस्ता-साहित्य प्रेस, अजमेर । असी मक 3083द

## **अनुक्रमा**गिका

| 시민은 내고 있으므로 내고 있는 사람들이 되었다. 하는 것은                                                                                                                | -                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| प्रस्तावना                                                                                                                                       | factories of a Deleteration who the |
| १-ऋर्जुनविषादयोग                                                                                                                                 | 3                                   |
| २–सांख्ययोग                                                                                                                                      | २२                                  |
| ३–कर्भयोग                                                                                                                                        | 48                                  |
| ४-ज्ञानकर्मसंन्यासयोग                                                                                                                            | ७६                                  |
| ५-कर्मसंन्यासयोग                                                                                                                                 | ९६                                  |
| ६-ध्यानयोग                                                                                                                                       | ११३                                 |
| ७–ज्ञानविज्ञानयोग                                                                                                                                | १३३                                 |
| ८-अत्तरब्रह्मयोग                                                                                                                                 | १४५                                 |
| ९-राजविद्याराजगुह्ययोग                                                                                                                           | १५९                                 |
| १०-विभृतियोग                                                                                                                                     | १७६                                 |
| ११-विश्वरूपदर्शनयोग                                                                                                                              | 199                                 |
| १२-भक्तियोग                                                                                                                                      | २१७                                 |
| १३-चेत्रचेत्रज्ञविभागयोग                                                                                                                         | २२८                                 |
| १४-गुणत्रयविभागयोग                                                                                                                               | २४२                                 |
| १५-पुरुषोत्तमयोग                                                                                                                                 | २५५                                 |
| १६–दैवासुरसंपद्विभागयोग                                                                                                                          | २६७                                 |
| १७-श्रद्धात्रयविभागयोग                                                                                                                           | २७८                                 |
| १८-मोत्तसंन्यासयोग                                                                                                                               | <b>२</b> ८९                         |
| 어느님이 그는 어느 아는 아니는 아이들이 얼마나 아니는 아이들이 살아 있다면 하는데 살아 있다면 하는데 아이들이 없는데 그는데 그렇다는데 그렇다면 살아보다면 하는데 살아 있다면 살아 있다면 살아 |                                     |

### दो शब्द

पहले हमने पू० गाँघीजी की अनासिक्योग नामक गीता की टीका प्रकाशित की थी। अब तक यह कई जगहों से प्रकाशित भी हो चुकी है, हजारों प्रतियाँ बिक चुकी हैं, फिर भी आईर आ ही रहे हैं। इधर कुछ मित्रों का कहना था कि यदि इसके साथ मूल श्लोक भी दे दिये जाय तो पुस्तक अधिक उपयोगी हो जायगी; अभी-तक मूल के लिए दूसरी गीता खरीदनी पड़ती है। यह सलाह हमें उचित जँची और फल-स्वरूप इस संस्करण में मूल श्लोक भी दे दिये गये हैं।

इधर गत दो वर्षों में, यरवदा-मन्दिर से, समय-समय पर गाँधीजी गीता के प्रत्येक अध्याय के सम्बन्ध में छोटे-छोटे विवेचनात्मक लेख आत्मार्थी बन्धुओं के लिए भेजते रहे हैं। गुजराती में 'गीताबोध' के नाम से ये अलग प्रकाशित हुए थे। गांधीजी ने अपने गीता-सम्बन्धी दृष्टिकोण भारती क्रमांक विभाग

को इसमें स्पष्ट किया है। इस गीता बोध से गीता के पीछे जो भाव एवं निर्देष छिपे हैं, उनको सममने में बड़ी सह।यता मिलती है। इसलिए मूल एवं टीका के साथ यह गीताबोध भी इस पुस्तक में हम दे रहे हैं। इस तरह तीनों चीजें एकत्र होने से पाठक विशेष लाभ उठा सकेंगे।

श्री काशीनाथ नारायण त्रिवेदी ने हमारे लिए गीताबोध का हिन्दी में अनुवाद कर दिया है इसके लिए हम उनके विशेष कृतज्ञ हैं।

वन भाइयों के लाभ के लिए, जिनके पास मूल तथा अनासक्तियोग पहले से ही है, हम 'गीताबोध' अलग भी प्रकाशित कर रहे हैं। आशा है महात्माजी के दीर्घकालिक अनुभव एवं गीता के गम्भीर मनन से देश के अधिक-से-अधिक हिन्दी भाषा-भाषी भाई-बहन लाभ उठायेंगे।

—मंत्री

### प्रस्तावना

े १ ]

जैसे स्वामी ज्यानन्द ज्यादि मित्रोंके प्रेमके वशे होकर मैंने सत्य के प्रयोगभर के लिए आत्म-कथा लिखना आरम्भ किया था वैसी बात गीता के अनुवाद के सम्बन्ध में भी हुई है। "आप गोता का जो अर्थ करते हैं, वह अर्थ तभी समम में आ सकता है जब श्राप एक बार समूची गीता का श्रनुवाद कर जायँ और उसपर जो टोका करनी हो वह करें और हम वह सब एक-एक बार पढ़ जायाँ। इघर-उघर के श्लोकों से ऋहिंसादि का प्रतिपादन करना, यह सुमे तो चित नहीं ऊँचता।" यह स्वामी श्रानन्द ने असहयोग के जमाने में मुक्तसे कहा था। मुक्ते उनकी द्लील में सार जान पड़ा। मैंने जवाब दिया कि "अवकाश मिलने पर यह कहँगा।" फिर मैं जेल गया तो वहां गीता का अध्ययन कुछ विशेष गहराई से करने का मौक्का मिला। लोकमान्य के ज्ञान का भग्रडार पढ़ा। उन्होंने पहले मुक्ते मराठी, हिन्दी श्रौर गुजराती श्रनुवाद प्रेमपूर्वक भेजे थे श्रौर त्रजुरोध**ेकिया था कि मराठी न** पढ़ सक्कुंातो गुजराती तो अवश्य पढ़ें। जेल के बाहर तो उसे नहीं पढ़ सका, पर जेल में गुजराती अनुवाद पढ़ा है

भारती क्रमांक विभाग

इसे पढ़ने पर गीता के सम्बन्ध में श्रिधिक पढ़ने की इच्छा हुई श्रीर गीता-सम्बन्धी श्रनेक प्रन्थ इलटे-पलटे।

मुक्ते गीता का प्रथम परिचय एडविन आर्नल्ड के पद्य अनुवाद से सन् १८८८-८९ में प्राप्त हुआ। इससे गीता का गुजराती अनुवाद पढ़ने की तील्र इच्छा हुई। और जितने अनुवाद हाथ लगे, पढ़ गया। परन्तु ऐसा पठन मुक्ते अपना अनुवाद जनताके सामने रखने का अधिकार बिलकुल नहीं देता। इसके सिवा मेरा संस्कृतज्ञान अल्प है, गुज-राती का ज्ञान विद्वता के विचार से कुछ नहीं है। फिर मैंने अनुवाद करने की पृष्ठता क्यों की ?

गीता को मैंने जैसा समका है उसी तरह उसका आवरण करने का मेरा और मेरे साथ रहनेवालों में से कई का बराबर उद्योग रहा है। गोता हमारे लिए आध्यात्मिक निदानप्रनथ है। उसके अनुसार आवरण करने में निष्फलता नित्य आती है, पर यह निष्फलता हमारा प्रयत्न रहते हुए है; इस निष्फलता में हमें सफलता की फूटती हुई किरणों की मज़क दिखाई देती है। यह नन्हा-सा जनसमुदाय जिस अर्थ को आचार में परिणत करने का प्रयत्न करता है वह अर्थ इस अनुवाद में है।

इसके सिवा स्त्री, वैश्य और शूद्र सरीखे जिन्हें अत्तर-ज्ञान थोड़ा ही है, जिन्हें मूल संस्कृत में गीता समफने का समय नहीं है, न इच्छा है परन्तु जिन्हें गीतारूपी सहारे की आवश्यकता है, उन्होंके लिए यह अनुवाद है। गुजराती भाषा का मेरा ज्ञान कम होनेपर भी उसके द्वारा गुजरातियों को मेरे पास जो कुछ-पूँजी हो वह दे जानेकी मुक्ते सदा भारी अभिलाषा रही है। मैं यह अवश्य चाहता हूँ कि गन्दे साहित्य के प्रवाह के चोर के इस समय में हिन्दू-धर्म में अद्वितीय गिने जानेवाले इस प्रन्थ का सरल अनुवाद गुजराती जनता को मिले और उससे वह उस प्रवाह का सामना करने की शक्ति प्राप्त करे।

इस श्रमिलाषा में दूसरे गुजराती श्रनुवादों की श्रवहेलना नहीं है। उन सबका श्रपना स्थान मले ही हो, पर उनके विषय में श्रनुवादकों का श्राचार-क्ष्मी श्रनुभव का दावा हो, ऐसा मेरी जान में नहीं है। इस श्रनुवाद के पीछे श्रद्धतीस वर्ष के श्राचार के प्रयत्न का दावा है। इसलिए में यह श्रवश्य चाहता हैं कि प्रत्येक गुजराती भाई श्रीर वहन जिन्हें धर्म की श्राचरण में लाने की इच्छा है, इसे पढ़ें, विचारें श्रीर इसमें से शक्ति प्राप्त करें।

क्रमा

विभ

इस अनुवाद में मेरे साथियों की मेहनत मौजूद है। मेरा संस्कृतज्ञान बहुत अधूरा होने के कारण शब्दार्थ पर मुभे पूरा विश्वास न हो सकता था और केवल इतने के लिए इस अनुवाद को विनोबा, काका कालेलकर, महादेव देशाई और किशोरलाल मशक्त्वाला देख गये हैं।

(२)

**ग्रव गीता के ग्रर्थ पर श्राता हूँ।** 

सन् १८८८-८९ में जब गीता का प्रथम दर्शन हुआ तभी मुक्ते ऐसा लगा कि यह ऐतिहासिक अन्थ नहीं है, वरन् इसमें भौतिक युद्ध के वर्णन के बहाने प्रत्येक मनुष्य के हृदय के भीतर विरन्तर होते रहनेवाले द्वन्द्वयुद्ध का ही वर्णन है। मानुषी योद्धाओं की रचना हृदय के अन्दर होनेवाले युद्ध को रोचक बनाने के लिए गड़ी हुई कल्पना है। धर्म का और गीता का विशेष विचार करने पर यह प्राथमिक स्फुरणा पक्की हो गई। महाभारत पढ़ने के बाद यह विचार और भी हुड़ हो गया। महाभारत प्रन्थ को में आधुनिक अर्थ में इतिहास नहीं मानता। इसके अवल प्रमाण आदिपर्व में ही हैं। षात्रों की अमानुषी अग्रेर अतिमानुषी उत्पत्ति।का वर्णन करके व्यास भगवान् ने राजा-प्रजा के इतिहास को मिटा दिया भगवान् ने राजा-प्रजा के इतिहास को मिटा दिया

है। उसमें वर्णित पात्र मूल में ऐतिहासिक भले ही हों, परन्तु महाभारत में तो व्यास भगवान् ने उनका उपयोग कैवल धर्म का दर्शन कराने के लिए ही किया है।

महाभारतकारने भौतिक युद्ध की आवश्यकता सिद्ध नहीं की, उसकी निरर्थकता सिद्ध की है। विजेता से रुदन कराया है, पश्चात्ताप कराया है और दुःख के सिवा और कुछ बाकी नहीं रखा।

इस महाप्रनथ में गीता शिरोमणिरूप से विरा-जती है। उसका दृसरा अध्याय भौतिक युद्ध-व्यवहार सिखाने के बदले स्थितप्रज्ञ के लच्चण बताता है। स्थितप्रज्ञ का ऐहिक युद्ध के साथ कोई सम्बन्ध नहीं होता, यह बात उसके लच्चणों से ही मुमे प्रतीत हुई है। साधारण पारिवारिक मगड़ों के श्रौचिरय-श्रनौचित्य का निर्णय करने के लिए गीता सरीखी पुस्तक की रचना होना संभव नहीं है।

गीता के कृष्ण मूर्तिमान शुद्धसम्पूर्ण ज्ञान हैं, परन्तु काल्पनिक हैं। यहां कृष्ण नाम के अवतारी षुरुष का निषेध नहीं है। केवल सम्पूर्ण कृष्ण काल्पनिक हैं, सम्पूर्णावतार का आरोपण पीछे से किया हुआ है।

अवतार से तालर्य है शरीरधारी पुरुषविशेष।

भारत फ्रेमां विभा जीवमात्र ईश्वर का श्रवतार है, परन्तु लौकिक भाषा
में सबको हम श्रवतार नहीं कहते। जो पुरुष श्रपने
युग में सबसे श्रेष्ठ धर्मवान है उसीको भावी प्रजा
श्रवताररूप से पूजती है। इसमें मुक्ते कोई दोष नहीं
जान पड़ता। इसमें न तो ईश्वर के बड़प्पन में ही
कभी श्राती है, न सत्य को ही श्राधात पहुँचता है।
"श्रादम खुदा नहीं; लेकिन खुदा के नूर से श्रादम
जुदा नहीं।" जिसमें धर्म-जागृति श्रपने युग में सबसे
श्रिषक है वह विशेषावतार है। इस विचारश्रेणी से
कृष्ण रूपी सम्पूर्णावतार श्राज हिन्दू-धर्म में साम्राज्य
भोग रहा है।

यह दरय मनुष्य की अन्तिम शुभ अभिलाण का सूचक है। ईश्वररूप हुए बिना मनुष्य का समाध्यान नहीं होता, इसे शान्ति नहीं मिलती। ईश्वररूप होने का प्रयत्न ही सचा और एकमात्र पुरुषार्थ है और यही आत्मदर्शन है। यह आत्मदर्शन जैसे सब धर्मप्रन्थों का विषय है वैसे ही गीता का भी है। पर गीताकार ने इस विषय का प्रतिपादन करने के लिए गीता नहीं रची। परन्तु आत्मार्थी को आत्मदर्शन का एक अद्वितीय उपाय बतलाना गीता का उदेश्य है। जो चीज हिन्दू-धर्मप्रन्थों में छिट-फुट दिखाई देती है इसे गीता ने अनेक रूप से

अनेक शब्दों में, पुनरुक्ति का दोष स्वीकार करके भी, अच्छी तरह स्थापित किया है।

वह श्रिवितीय उपाय है कर्मफलत्याग।
इस मध्यविन्दु के चारों श्रोर गीता की सारी
गवट की गई है। भक्ति, ज्ञान इत्यादि उसके

सजावट की गई है। भक्ति, ज्ञान इत्यादि उसके आस-पास तारामएडल। की भांति सज गये हैं। जहां देह है वहां कमें तो है ही। उससे कोई मुक्त नहीं है। तथापि शरीर को प्रभु-मंदिर बनाकर उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त होती है, यह सब धमों ने प्रतिपादन किया है। परन्तु कर्ममात्र में कुछ दोष तो है ही। मुक्ति तो निर्दोष की ही होती है। तब कर्मवन्थन से अर्थात् दोषस्पर्श से कैसे छुटकारा हो? इसका जवाब गीता ने निश्चयात्मक शब्दों में दिया है— "निष्काम कर्म से, यज्ञार्थ कर्म करके, कर्मफल का त्याग करके, सब कर्मों को कुष्णार्पण करके अर्थात् मन, वचन श्रीर काया को ईश्वर में होम करके।"

पर निष्कामता, कर्मफलत्याग कहने-भर से ही नहीं हो जाती। यह कैवल बुद्धि का प्रयोग नहीं है। यह हृदयमन्थन से ही उत्पन्न होता है। यह त्याग-शक्ति पैदा करने के लिए ज्ञान चाहिए। एक तरह का ज्ञान तो बहुतेरे पण्डित पाते हैं। वेदादि उन्हें कएठ होते हैं। परन्तु उनमें से अधिकांश भोगदिमें लीन

कमा

विभ

रहते हैं। ज्ञान का अतिरेक शुष्क पांडित्य के रूप में न हो जाय, इसलिए गीताकारने ज्ञान के साथ भक्ति को मिलाकर उसे प्रथम स्थान दिया है। बिना भक्ति का ज्ञान नुक्सान करता है। इसलिए कहा है, "भक्ति करो, तो ज्ञान मिल ही जायगा"। पर भक्ति तो 'सिर की बाकी' है, इसलिए गीताकार ने भक्ति के लच्चण स्थितप्रज्ञ के से बतलाये हैं।

तात्पर्य यह कि गीता की भक्ति बाह्याचारिता नहीं है, श्रंधश्रद्धा नहीं है। गीता में बताये उपचारों का बाह्यचेष्टा या किया के साथ कम से कम सम्बन्ध है। माला, तिलक श्रौर श्रध्यीद साधनों का भले ही भक्त उपयोग करे, पर वे भक्ति के लच्चण नहीं हैं। जो किसी का द्वेष नहीं करता, जो करणा का भण्डार है, ममतारहित है, जो निरहंकार है, जिसे सुख-दु:ख, शीत-उद्या समान हैं, जो चमाशील है, जो सदा संतोषी है, जिसके निश्चय कभी बदलते नहीं, जिसके मन श्रौर बुद्धि ईश्वर को श्रपण कर दी है, जिससे लोग छद्भेग नहीं पाते, जो लोगों का भय नहीं रखता, हर्ष-शोक, भयादि से मुक्त है, जो प्रवित्र है, जो कार्यदत्त होने पर भी तटस्थ है, जो श्रुभाश्रभ का त्याग करनेवाला है, जो शत्रु-भित्र पर समभाव रखनेवाला है, जिसे मान-श्रपमान समान है, जिसे

स्तुति से ख़ुशी और निग्दा से ग्लानि नहीं होती, जो मौनधारी है, जिसे एकांतिष्रय है, स्थिरबुद्धि है, वह भक्त है। यह भक्ति आसक्त श्ली-पुरुषों के भीतर संभव नहीं है।

इस तरह हम देखते हैं कि ज्ञान प्राप्त करना, भक्त होना ही आत्मदर्शन है। आत्म-दर्शन उससे भिन्न वस्तु नहीं है। जैसे एक रुपया देकर जहर भी खरीदा जा सकता है और अमृत भी लाया जा सकता है, वैसे ही यह नहीं हो सकता कि कि ज्ञान या भक्ति से बन्धन भी प्राप्त किया जा सके और मोच भी। यहाँ तो साधन और साध्य बिलकुल एक नहीं तो लगभग एक ही वस्तु हैं, साधन की पराकाष्टा ही मोच है। और गीता के मोच का अर्थ है परम शान्ति।

किन्तु इस तरह के ज्ञान और भक्ति को कर्मफल-त्याग की कसौटी पर चढ़ना ठहरा। लौकिक कर्मना में शुष्क परिष्ठत भी ज्ञानी माना जाता है। उसे कोई काम करने को नहीं होता। हाथ से लोटा तक उठाना भी उसके लिए कर्मबन्धन है। यज्ञशून्य जहाँ ज्ञानी गिना जाय वहाँ लोटा उठाने जैसी तुच्छ लौकिक किया को स्थान ही कैसे मिल सकता है?

लौकिक करूपना में भक्त से मतलब है बाह्या-

क्रमां क्रमां

भार

विभ

चारो × माला लेकर जप करने वाला । सेवा-कर्म करते भी उसकी माला में विद्येप पड़ता है। इसलिए वह खाने-पीने आदि भोग भोगने के समय ही माला को हाथ से छोड़ता है। चक्की चलाने या रोगी की सेवा-गुश्रूषा करने के लिए कभी नहीं छोड़ता।

इन दोनों वर्गों को गीता ने साफ कह दिया है—
"कर्म बिना किसी ने सिद्धि नहीं पाई।
जनकादि भी कर्म-द्वारा ही ज्ञानी हुए थे। यदि मैं
भी त्रालस्यरहित होकर कर्म न करता रहूँ।तो इन
लोकों का नाश हो जाय।" तो फिर लोगों के लिए
तो पूछना ही क्या ?

परन्तु एक श्रोर से कर्ममात्र बंधनरूप हैं, यह निर्विवाद है। दूसरी श्रोर से देही इच्छा-श्रिनच्छा से भी कर्म करता रहता है। शारीरिक या मानसिक सभी चेष्टाएँ कर्म हैं। तब कर्म करते हुए भी मनुष्य बन्धनमुक्त कैसे रहे ? जहाँतक मुक्ते माल्स है, इस पहेली को जिस तरह गीता ने हल किया है उस तरह दूसरे किसी भी धर्मप्रन्थ ने नहीं किया है। गीता का कहना है कि "फलासक्ति छोड़ो श्रीर कर्म करो," "श्राशारहित होकर कर्म करो", "निष्काम होकर

× जो बाह्याचार में लीन रहता है और ग्रुद्ध भाव से मानता है कि यही भक्ति है। कर्म करो।" यह गीता की वह ध्वित है जो भुलाई नहीं जा सकती। जो कर्म छोड़ता है वह गिरता है। कर्म करते हुए भी जो उसका फल छोड़ता है वह चढ़ता है।

यहाँ फलत्याग का कोई यह अर्थ न करे कि त्यागी को फल मिलता नहीं। गीता में ऐसे अर्थ को कहीं स्थान नहीं है । फलत्याग से मतलब है फल के सम्बन्ध में श्रासक्ति का श्रभाव । वास्तव में फलत्याणी को हजारगुना फल मिलता है। गीता के फलत्याग में तो अपिरिमित श्रद्धा की परीचा है। जो मतुष्य परिणाम की बात सोचता रहता है वह बहुत बार कर्मै —कर्तेव्य — भ्रष्ट हो जाता है। वह अधीर हो जाता है, इससे वह क्रोध के वश हो जाता है श्रीर फिर वह न करने योग्य करने लग जाता है. एक कर्म से दूसरे में श्रौर दूसरे से तीसरे में प्रवृत्त होता जाता है। परिणाम की चिन्ता करनेवाले की स्थिति विषयान्य की सी हो जाती है और अन्त में वह विषयी की भांति सारासार का, नीतित्रानीत का विवेक छोड़ देता है और फल प्राप्त करने के लिए मन-माने साधनों से काम लेता है और उसे धर्म मानता है।

फला सक्ति के ऐसे कटु परिणाम में से गीता-कार ने अनासक्ति अर्थात् कर्म-फल-त्याग का सिद्धान्त क्रमा

विभ

निकाला और उसे संसार के सामने अत्यन्त आकर्षक भाषा में रक्ला है। साधारएतः तो यह माना जाता है कि धर्म और अर्थ विरोधी वस्तु हैं, "व्यापार आदि लौकिक व्यावहार में धर्म का पालन नहीं हो सकता, धर्म को जगह नहीं हो सकती, धर्म का उपयोग केवल मोक्ष के लिए किया जा सकता है। धर्म की जगह धर्म शोभा देता है और अर्थ की जगह अर्थ।" मेरी समभ में गीताकारने इस भ्रम को दूर किया है। उसने मोक्ष श्रौर व्यवहार के बीच में ऐसा भेद नहीं रखा। बल्कि धर्म को ज्यवहार में परिएत किया है। जो व्यवहार में न लाया जा सके वह धर्म धर्म नहीं है, यह सूचना मेरी समक से गीता में विद्यमान है। अर्थात् गीता के मतानुसार जो कर्म ऐसे हैं कि आसक्ति के बिना हो ही न सकें वे सभी त्याज्य हैं। ऐसा सुवर्ग्य-नियम मनुष्य को अनेक धर्म-संकटों से बचाता है। इस मत के अनुसार खून, मूठ व्यभिचार आदि कर्म अपने आप त्याज्य हो जाते हैं। मानवजीवन सरल बन जाता है और सरलता में से शान्ति उत्पन्न होती है। फलत्याग का यह अर्थ भी नहीं है कि परिगाम के सम्बन्ध में लापरवाही रहे। परिएाम और साधन का विचार और उसका ज्ञान अत्यावरयक है, इतना होने के बाद जो मनुष्य परि-

खाम की इच्छा किये बिना साधन में तन्मय रहता है वह फल-त्यागी है।

इस विचार-श्रेणी का अनुसरण करते हुए सुके ऐसा जान पड़ा है कि गीता की शिहा को कार्य में परिणत करने वाले को अपने आप सत्य और अहिं-सा का पालन करना पड़ता है। फलासिक बिना न तो मनुष्य को असत्य बोलने का लालच होता है, न हिंसा करने का। चाहे जिस हिंसा या असत्य के कार्य को जिया जाय, यह माछ्म होगा कि उसके पीछे परिणाम की इच्छा रहती ही है। परन्तु अहिंसा का अतिपादन गीता का विषय नहीं है। गीता-काल के पहले भी अहिंसा परम धर्मक्ष मानी जाती थी। गीता को तो अनासिक के सिद्धान्त का प्रतिपादन करना था। दूसरे अध्याय में ही यह बात स्पष्ट हो जाती है।

परन्तु यदि गीता को ऋहिंसा मान्य थी अथवा अनासक्ति में ऋहिंसा अपने आप ही आ जाती है तो गीताकारने भौतिक युद्ध को उदाहरण के रूप में भी क्यों लिया ? गीता-युग में ऋहिंसा धर्म मानी जाने पर भी भौतिक युद्ध एक बहुत साधारण वस्तुहोने के कारण गीताकार को ऐसे युद्ध का उदाहरण लेते हुए. संकोच नहीं हुआ और नहीं सकता था। क्रमां क्रमां

विभ

परन्तु फलत्याग के महत्त्व का अन्दाजा करते इए गीताकार के मन में क्या विचार थे, उसने ऋहिं-सा की मर्थादा कहाँ निश्चित की थी; इस पर हमें विचार करने की त्र्यावश्यकता नहीं रहती। कवि महत्त्व के सिद्धान्त संसार के सम्मुख उपस्थित करता है, इससे यह ऋर्थ नहीं निकलता कि वह सदा अपने उपस्थित किये हुए सिद्धान्तों का महत्त्व पूर्णारूप से जानता है या जानकर सब का सब भाषा में उपस्थित कर सकता है। इसमें काव्य और कवि की महिमा है। कवि के अर्थ का अन्त ही नहीं है। जैसे मनुष्य का, वैसे ही महावाक्यों के अर्थ का भी विकास होता ही रहता है। भाषात्रों के इतिहास की जाँच कीजिए तो माल्डम होगा कि अनेक महान् शब्दों के अर्थ नित्य नये होते रहे हैं। यही बात गीता के अर्थ के सम्बन्ध में भी है। गीताकार ने स्वयं महान् रूढ़ शब्दों के ऋर्थ का विस्तार किया है। यह बात गीता को ऊपर-ही-ऊपर देखने से भी माळूम हो जाती है। गीतायुग के पहले कदाचित यज्ञ में पशु-हिंसा मान्य रही हो, पर गीता के यज्ञ में उनकी कहीं गन्ध तक नहीं है। उसमें तो जप-यज्ञ यज्ञों का राजा है। तीसरा अध्याय बतलाता है कि यज्ञ का श्रर्थ है मुख्यतः परोपकारार्थ शरीर का उपयोग। तीसरे और चौथे अध्याय को

मिलाकर और ज्याख्यायें निकाली जा सकती हैं, पर पशुहिंसा नहीं निकाली जा सकती । वही बात गीता के संन्यास के अर्थ के सम्बन्ध में भी हैं। कर्म-मात्र का त्याग गीता के संन्यास को भाता ही नहीं। गीता का संन्यासी अति-कर्मी होने पर भो अति-अ-कर्मी है। इस तरह गीताकार ने महान शब्दों का ज्यापक अर्थ करना हमें सिखाया है। गीताकार की भाषा के अत्तरों से यह बात भले ही निकलती हो कि संपूर्ण कर्मफल-त्यागी द्वारा भौतिक-युद्ध हो सकता है, परंतु गीता की शित्ता को पूर्ण-रूप से अमल में लाने का ४० वर्ष तक सतत प्रयत्न करने पर, मुस्ते तो नम्नता-पूर्ण कप से पालन किये बिना सम्पूर्ण कर्मफल त्याग मनुष्य के लिए असम्भव है।

गीता सूत्र-प्रनथ नहीं है। गीता एक महान धर्म-काव्य है। उसमें जितना गहरे उतिरए उतना ही उसमें से नये और सुन्दर अर्थ लीजिए। गीता जनसमाज के लिए है, उसमें एक ही बात अनेक प्रकार से कह दी गई है। इसलिए गीता के महाराब्दों का अर्थ युग-युग में बदलता और विस्तृत होता रहेगा। गीता का मूल मन्त्र कभी नहीं बदल सकता। वह सन्त्र जिस रीति से सिद्ध किया जा सके उस रीति

से जिज्ञासु चाहे जो श्रर्थ कर सकता है।

गीता विधिनिषेध बतलानेवाली भी नहीं है। एक के लिए जो विहित होता है वही दूसरे के लिए निषिद्ध हो सकता है। एक काल या एक देश में जो विहित होता है वह दूसरे काल में, दूसरे देश में निषिद्ध हो सकता है। निषिद्ध केवल फलासक्ति है, विहित है अनासकि।

गीता में ज्ञान की महिमा सुरचित है। तथाफि गोता बुद्धिगम्य नहीं है। वह हृदयगम्य है इसलिए वहः श्रश्रद्धालु के लिए नहीं है। गीताकार ने ही कहा है—

"जो तपस्वी नहीं है, जो भक्त नहीं है, जो सुनना नहीं चाहता और जो मेरा देव करता है, उससे यह (ज्ञान) तुकभी न कहना।"

"परन्तु यह परम गुह्य ज्ञान जो मेरे भक्तों को देगा वह मेरी परम-भक्ति करने के कारण निःसन्देह मुक्ते हो पावेगा।" 26-56

"और जो मनुष्य द्वेषरहित होकर श्रद्धापूर्वक केवल सुनेगा वह भी मुक्त होकर पुण्यवान जहाँ वसते हैं डस ग्रुभलोक को पावेगा।" 20-08

कौसानी (हिमालय)

सोमवार श्राषांद् कृष्णा २,११**८** ८६

मोहनदास करमचन्द गांधी

वा० २४-६-२६

# श्रनासक्तियोग श्रोर गीताबोध



#### [ ? ]

### ऋर्जुनविषादयोग

[ मंगल-प्रमात

ि गीता महाभारत का एक नन्हा-सा विभाग है। महा-्र भारत ऐतिहासिक ग्रन्थ माना जाता है। पर हमारे विचार में महाभारत और रामायण ऐतिहासिक ग्रन्थ नहीं, बल्कि धर्म-प्रन्थ हैं। अथवा यदि इन्हें इतिहास कहें, नो यह आत्माका इतिहास है। और, यह हज़ारों वर्ष पूर्व क्या हुआ था, उसका वर्णन नहीं, बिक आज प्रत्येक मनुष्य-देह में क्या चल रहा है, उसका चित्रण है। महाभारत और रामायण दोनों में देव और असुर की, राम और रावण की प्रतिदिन होनेवाळी छड़ाई का वर्णन है। इस वर्णन में गीता कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है। इस संवाद का वर्णन सक्षय अन्धे एतराष्ट्र से करते हैं। गीता अर्थात् गाई हुई। इसमें उपनिषद् अध्याहार है। अतएव सम्पूर्ण अर्थ गाया हुआ उपनिषद् हुआ। उपनिषद् अर्थात् ज्ञान या बोघ; इसछिए गीता का अर्थ श्रीकृष्ण का अर्जुन को दिया हुआ बोध हुआ। हमें यह समझ कर गीता पढ़नी चाहिए कि हमारी देह में अन्तर्यामी श्रीकृष्ण-भगवान्-आज विराजते हैं। और, जब अर्जुन के समान जिज्ञासु बन कर धर्म संकट में अन्तर्यामी भगवान् को पूछते हैं, उनकी शरण जाते हैं, तब वह हमें शरण

भनासक्तियोग : गीताबोध

वि

देने को तैयार ही रहते हैं। हम सोये हुए हैं। अन्तर्शामी तो हमेशा जागता है। वह इस बात की बाट जोह रहा है, कि हममें जिज्ञासा पैदा हो। पर हमें तो सवाल पूछने नहीं भाते। सवाल पूछने को मन भी नहीं होता। इसीलिए गीता-जैसी पुस्तक का नित्यप्रति ध्यान धरते हैं, उसका सनन करते-करते अपने में धर्म-जिज्ञासा पैदा करना चाहते हैं, सवाल प्लना सीखना चाहते हैं। और जब-जब सङ्कट में पड़ते हैं तब तब सङ्घट टालने के लिए हम गीता माता के पास दौड़ जाते हैं और उससे आधासन पाते हैं। हमें गीता को इस दृष्टि से पढ़ना है। हमारे लिए वह सद्गुरुरूप है, मातारूप है, और हमें विश्वास रखना चाहिए कि उसकी गोद में सिर रखने से हम सही-सलामत रहेंगे। गीता के द्वारा हम अपनी तमाम धार्मिक उलझनें सुलझावेंगे। इस विधि से जो रोज़ गीता का मनन करेगा, उसे उसमें से नित-नया आनन्द मिलेगा—नये अर्थं प्राप्त होते रहेंगे । ऐसी एक भी धार्मिक समस्या नहीं, जिसे गीता हुछ न कर सके। हमारी ओछी (कम ) श्रद्धा के कारण हमें गीता पदना और समझना रुचिकर न हो, यह भिन्न बात है। पर हमारी श्रद्धा रोज़ बदती जाय, हम सावधान बने रहें, इसीलिए तो हम गीता का पारायण करते हैं। इस प्रकार गीता का मनन करते हुए जो कुछ अर्थ मुझे उसमें से प्राप्त हुआ है, और अब तक मिछता आ रहा है, उसका सारांश आश्रमवासियों के छिए नीचे देता हूँ।]

जब पांडव कौरव अपनी सेना छेकर छड़ाई के मैदान में

क्षा खड़े हुए, तब कौरवों का राजा दुर्योधन दोगाचार्य से दोनों दलों के मुख्य योद्धाओं का वर्णन करता है। लड़ाई की तैयारी पूरी होते ही दोनों के शङ्ख बजते हैं और श्रीकृष्ण भगवान् , जो अर्जुन का रथ हाँकने वाले हैं, अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच लाते हैं। यह देखकर अर्जुन घवराता है, और श्रीकृष्ण से कहता है — "मैं इनसे कैसे छहुँ ? दूसरों के साथ लड़ना होता, तो मैं अभी लड़ लेता, पर ये तो स्वजन हैं, मेरे ही हैं। कौरव कौन, और पांडव कौन ? सब चवा-जाद भाई ! हम एक साथ बड़े हुए। द्रोण अक्रेडे कीरवीं के आचार्य थोड़े ही हैं ? हमें भी उन्होंने सारी विद्या सिखाई है। भीष्म तो हम सब के गुरुजनों के—पुरुखाओं के पुरुखा — पितामह हैं। उनसे लड़ाई कैसी ? यह सत्य है कि कौरव अत्याचारी हैं, उन्होंने बहुतेरे दृष्ट कर्म किये हैं। अन्याय किये हैं। पाण्डवों की ज़मीन छोन ली है। और, द्रौपदी के समान महासती का अपमान किया है। यह सब उनका दोष अव-इय है, पर उन्हें मार कर मैं कहाँ जाऊँ ? वे तो मूद हैं. मैं उनके समान क्यों वर्ने ? मुझे तो कुछ ज्ञान है, सारासार का विवेक है। इसिछए मुझे जानना चाहिए कि सगों--रिश्तेदारों - के साथ लड्ने में पाप है। भले वे पाण्डवों का हिस्सा हड्प कर बैठे हों, भले वे हमें मार डालें। पर हम उन पर हाथ कैसे उठावें ? हे कृष्ण ! मैं तो इन सब सम्बन्धियों से नहीं लड़ेंगा।" इतना कह बेहोश ह्ये कर अर्जुन अपने रथ में गिर पड़ा।

इस प्रकार यह अध्याय समाप्त होता है। इस अध्याय

#### अनासकियोग : गीताबोध ]

ਰਿ

का नाम 'अर्जुन-विषाद योग' है। विषाद अर्थात् दुःख । जैसा दुःख अर्जुन को हुआ, वैसा हम सबको होना चाहिए। बिना धर्म-वेदना और धर्म-जिज्ञासा के ज्ञान मिलता नहीं। निसके मन में अच्छा क्या, और बुरा क्या, यह जानने की इच्छा तक नहीं होती, उसके आगे धर्म वार्ता क्या ? कुरुक्षेत्र की छड़ाई निमित्तमात्र है। अथवा सज्जा कुरुक्षेत्र तो हमारा शरीर है। वह कुरुक्षेत्र भी है और धर्म-क्षेत्र भी। यदि हम उसे ईश्वर का निवास-स्थान मानें और बनायें, तो वह घर्मक्षेत्र है। उस क्षेत्र में प्रतिदिन हमारे सम्मुख कोई-न-कोई छड़ाई होती है। और, ऐसी अधिकांश छड़ाई का मूल ''वह मेरा'' और ''वह तेरा'' की भावना है। स्वजन परजन के भेद से ही ऐसी छड़ाई होती है। इसी कारण भगवान् अर्जुन को कहने वाले हैं कि अधर्ममात्र का मुळ 'राग-द्वेष' है। 'मेरा' माना कि 'राग' उत्पन्न हुआ, 'दूसरे का' माना कि उसमें 'द्वेष' उत्पन्न हुआ। वैर-भाव जन्मा। इसिंखए 'मेरे तेरे' का भेद भूटने योग्य हैं। 'राग-द्वेष' छोड़ने योग्य है। गीता और सारे धर्म-प्रन्थ इसी बात को पुकार पुकार कर कहते हैं। यह कहना एक बात है, इसके अनुसार करना दूसरी बात । गीता हमें इसके अनु-सार करना भी सिखाती है। यह कैसे, सो समझने का हम प्रयत्न करेंगे।

[ यरवडा मन्दिर ११--११, ३०

#### [ ? ]

जिज्ञासा बिना ज्ञान नहीं होता। दुःख बिना। सुख नहीं होता। वर्मसंकट — हृदय-मन्थन – सब जिज्ञासुत्रों को एक बार होता ही है।

धृतराष्ट्र उवाच

धर्मचेत्रे कुरुचेत्रे समवेता युयुत्सवः । मामकाः पार्यडवाश्चैव किमकुर्वेत संजय ॥१॥ धृतराष्ट्र बोले—

हे संजय ! मुक्ते बतलाओं कि धर्मचेत्ररूपी कुरुक्षेत्र में युद्ध करने की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पाएडु के पुत्रों ने क्या किया ?

टिप्पणी— यह शरीररूपी चेत्र धर्मचेत्र है, क्योंकि यह मीच का द्वार हो सकता है। पाप से इसकी उत्पत्ति है और यह पाप का ही भाजन होकर रहता है, इसलिए यह कुरुचेत्र है।

कौरव अर्थात् आसुरी वृत्तियाँ और पाण्डुपुत्र अर्थात् देवीः वृत्तियौ । प्रत्येक शरीर में भली और बुरी वृत्तियों में युद्ध चलता ही रहता है, यह कौन नहीं अनुभव करता ?

संजय उवाच

दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा । श्राचार्यग्रुपसंगम्य राजा वचनमत्रवीत् ॥२॥ भा क्रिक अनासक्तियोग : गीताबोध

संजय ने कहा-

उस समय पाग्डवों की सेना सजी देखकर राजा दुर्योधन आचार्य द्रोग के पास जाकर बोले, २ पश्येतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूम् । च्यूढां द्रुपद्पुत्रेगा तव शिष्येगा धीमता ॥३॥

हे त्राचार्य ! त्रपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद्पुत्र घृष्टद्युम्न-द्वारा सजाई हुई पाएडवों की इस बड़ी सेना को देखिए।

अत्र शुरा महेष्वासा भीमार्जनसमा युधि । युयुधानो विराटश्च हुपद्म्य महारथाः॥४॥

यहाँ भीम और अर्जुन जैसे लड़ने में शूरवीर घनुर्धर, युयुधान (सात्यकी), विराट् और महारथी द्रुपदराज, ४

धृष्टकेतुरचेकितानः काशिराजश्र वीर्यवान् । पुरुजित्कुन्तिमोजश्र शैब्यश्र नरपुङ्गवः ॥५॥

धृष्टकेतु, चेकितान, शूरवीर काशिराज, पुरुजित् छन्तिभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैद्य, ५ युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् । (सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा: ॥६॥ इसी प्रकार पराक्रमी युधामन्यु, बलवान् इत्त-मौजा, सुभद्रापुत्र (श्रिभमन्यु) श्रौर द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। ६ अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम । नायका सम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान्त्रवीमि ते ॥७॥

हे द्विजश्रेष्ठ ! अब हमारी श्रोर के जो मुख्य नायक हैं, उन्हें श्राप जान लीजिए । श्रपनी सेना के नायकों के नाम मैं श्रापके ध्यान में लाने के लिए बतलाता हूँ।

भवान्भोष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः । अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथेव च ॥=॥

एक तो श्राप, भीष्म, कर्ण, युद्ध में जयी कृपाचार्य, श्रश्वत्थामा, विकर्ण श्रीर सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा।

अन्ये च बहवः शूरा मद्थें त्यक्तजीविताः । नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः ॥६॥

तथा दूसरे बहुतेरे नानाप्रकार के शस्त्रों से युद्ध करनेत्राले शूरवीर हैं, जो मेरे लिए प्राण देनेवाले हैं। वे सब युद्ध में कुशल हैं। अनासक्तियोग : गीताबोध ]

अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरचितम् । पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरचितम् ॥१०॥

भीष्म-द्वारा रिचत हमारी सेना का बल अपूर्ण है, पर भीम द्वारा रिचत उनकी सेना पूर्ण है। १० अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः। भीष्ममेवाभिरचन्तु भवन्तः सर्व एव हि॥११॥

इसलिए त्राप सब त्रपने-श्रपने स्थान से, सभी मार्गों से, भीष्मिपतामह की त्रच्छी तरह रचा करें। (इस प्रकार दुर्योधन ने कहा) ११

तस्य संजनयन्हर्षे कुरुवृद्धः पितामहः । सिंहनादं विनद्योचैः शङ्खं दध्मौ प्रतापवान् ॥१२॥

तब उसे श्रानन्दित करते हुए कुरुवृद्ध प्रतापी पितामह ने उचस्वर से सिंहनाद करके शंख बजाया । १२

ततः शङ्खारच भेर्यरच पणवानकगोम्रुखाः । सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुम्रुलोऽभवत् ॥१३॥

फिर तो शंख, नगारे, ढोल, मृदंग श्रौर रणभेरियाँ एक साथ ही बज उठीं । यह नाद भयंकर था। ततः श्वेतैईयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ । माधवः पाग्डवरचैव दिव्यो शङ्क्षौ प्रद्घ्मतुः॥१४॥

इतने में सफेद घोड़ों के बड़े रथ पर बैठे हुए श्रीकृष्ण और अर्जुन ने दिन्य शंख बजाये। १४ पाश्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनंजयः पौएड्ं दक्षों महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः॥१५॥

श्रीकृष्ण ने पांचजन्य रांख बजाया। धनंजय श्रर्जुन ने देवदत्त रांख बजाया। भयंकर कर्मवाले भीमने पौण्ड्र नामक महाशंख बजाया। १५ श्रनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः। नकुलः सहदेवश्च सुघोषमाणिपुष्पकौ ॥१६॥

कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनन्तिवजय नामक शंख बजाया और नकुल ने सुघोष तथा सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाया । १६ काश्यश्च परमेष्वासः शिखयडी च महारथः । धृष्टयुम्नो विराटश्च सात्यिकश्चापराजितः ।।१७॥

बड़े घनुषवाले काशिराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट्राज, ऋजेय सात्यकी, १५ अनासक्तियोग : गीताबोध ]

हुपदो द्रौपदयाश्चे सर्वशः पृथिवीपते । सौभद्रश्च महाबाहुःशङ्कान्दध्मुःपृथक्पृथक् ॥१८॥

द्रुपदराज, द्रौपदी के पुत्र, सुभद्रापुत्र महाबाहु अभिमन्यु, इन सबने, हे राजन् ! अपने-अपने शंख बजाये ।

स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् । नभरच पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् ॥१६॥

पृथ्वी एवं आकाश को गुँजा देनेवाले उस भयं-कर नाद ने कौरवों के हृदय विदीर्ण कर डाले । १९ अथ व्यवस्थितान्दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कापिध्वजः । प्रवृत्ते शस्त्रसंपाते धनुरुद्यम्य पाएडवः ॥२०॥ हृषीकेशं तदा वाक्यमिद्माह महीपते । अर्जुन उवाच

सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥२१॥

हे राजन ! जिस अर्जुन की ध्वजा में हनुमानजी हैं, उसने कौरवों को सजे देखकर, हथियार चलाने की तैयारी के समय अपना धनुष चढ़ाकर हषीकेश से ये वचन कहे; अर्जुन बोले 'हे अच्युत! मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो; २०-२१ यावदेतान्निरीचेऽहं योद्धकामानवास्थितान्। कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन्रणसमुद्यमे॥२२॥

जिससे युद्ध की कामना से खड़े हुए लोगों को मैं देखूँ श्रीर जानूँ कि इस रणसंश्राम में मुक्ते किनके साथ लड़ना है;

योत्स्यमानानवेचेऽहं य एतेऽत्र समागताः । धार्तराष्ट्रस्य दुर्वुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः ॥२३॥

'युद्ध में दुर्बुद्धि दुर्योधन का हित करने को इच्छा-वाले जो योद्धा इकट्टे हुए हैं, उन्हें मैं देखूँ तो सही।' २३

संजय उवाच

एवमुक्तो ह्षीकेशो गुडाकेशेन भारत ।
सेनयोरुभयोर्भध्ये स्थापायित्वा रथोत्तमम् ॥२४॥
भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीचिताम् ।
उवाच पार्थ परयैतान्समवेतान्कुरूनिति ॥२५
संजय ने कहा—

हे राजन् !जब अर्जुन ने श्रीकृष्ण से यह कहा, तब उन्होंने दोनों सेनाओं के बीच में समस्त राजाओं के श्रीर भीष्मद्रोण के सम्मुख उत्तम स्थ खड़ा करके अनासकि-योगः गीताबोध ]

कहा—'हे पार्थ ! इन इकट्ठे हुए कौरवों को देख ।' २४-२५

तत्रापश्यितस्थतान्पार्थः पितृनथ पितामहान् । स्राचार्यान्मातुलान्म्रातृन्पुत्रान्पौत्रान्सर्खीस्तथा २६

श्वशुरान्सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरिप । तान्समीच्य स कौन्तेयः सर्वान्बन्ध्नवस्थितान् २७ कृपया परयाविष्टो विषीदन्निद्मब्रवीत् ।

वहाँ, दोनों सेनाओं में, विद्यमान बड़े-बूढ़े, पितामह, आचार्य, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और स्नेहियों को अर्जुन ने देखा। इन सब बान्धवों को यों खड़ा देख कर खेद उत्पन्न होने के कारण दोन बने हुए कुन्तीपुत्र इस प्रकार बोले। २६-२७-२८

श्रर्जुन उवाच

हब्द्वेमं स्वजनं कृष्ण युगुत्सुं समुपस्थितम् ॥२८॥ सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुध्यति । वेपथुरच शरीरे में रोमहर्षरच जायते ॥२८॥ श्रक्ति बोले

हे छुष्ण ! युद्ध करने की इच्छा से इकट्ठे हुए इन स्वजन-स्नेहियों को देखकर मेरे गात्र शिथिल हो रहे हैं, मुँह सूख रहा है, शरीर कॉॅंप रहा है, और रोयें खड़े हो रहे हैं। २८-२९

गाएडीवं स्नंसते हस्तान्तक्चैव परिद्यते । न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः ॥३०॥

हाथ से गाएडीव छूटा पड़ता है, बदन में आग-सी लग रही है। मुक्त से खड़ा नहीं रहा जाता, क्योंकि मेरा दिमाग चक्कर-सा खा रहा है। ३० निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे॥३१॥

इसके सिवा हे केशव ! मैं तो विपरीत लच्चण् देख रहा हूँ। युद्ध में स्वजनों को मारने में मैं कोई श्रेय नहीं देखता। ३१

न काङ्चे विजयं कृष्य न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा ३२

डन्हें मारकर मैं विजय नहीं चाहता । न मुक्ते राज्य चाहिए, न सुख; हे गोविन्द ! मुक्ते राज्य, भोग या जीते रहने का क्या काम है ? ३२ येषामेथे कांचितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च । त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राखांस्त्यक्त्वा धनानि च ३३

श्राचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः । मातुलाःश्वशुराःपौत्राःश्यालाः सम्बन्धिनस्तथा ३४

जिनके लिए राज्य, भोग और मुख की हमने चाह की, वेही श्राचार्य, काका, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले श्रीर श्रन्यान्य खजन जीवन श्रीर धन की श्राशा झोड़कर युद्ध के लिए खड़े हैं।

एताझ हन्तुमिच्छामि झतोऽपि मधुस्रदन । श्रिपि त्रेलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकृते ॥३५॥

यह लोग मुक्ते मार डालें अथवा मुक्ते तीनों लोक का राज्य मिले, तो भी हे मधुसूदन ! मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। तो फिर जमीन के एक टुकड़े के लिए इन्हें कैसे मारूँ ?

निइत्य धातराष्ट्रात्रः का श्रीतिः स्याजनार्दन । पापमेवाश्रयेद्दस्मान्हत्वैतानाततायिनः ॥३६॥

हे जनार्दन ! घृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर मुक्ते क्या त्र्यानन्द होगा ? इन त्र्याततायियों को भी मारने में हमें पाप ही लगेगा। ३६ तस्मात्राही वयं हन्तुं घार्तराष्ट्रान्स्वबान्धवान्।

तस्माञाहा वय हन्तु घातराष्ट्रान्स्वबान्धवान् । स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ॥३७॥ इससे हे माधव ! यह उचित नहीं हैं कि अपने ही बाँधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को हम मारें। स्वजन को ही मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं ? ३० यद्यप्येते न पश्यान्ति लोभोपहतचेतसः। कुलत्त्वयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्॥३८॥ कथं न ज्ञेयसस्माभिः पापादस्माझिवार्तेतुम्। कुलत्त्वयकृतं दोषं प्रपश्याद्भिर्जनार्दन॥३६॥

लोभ से जिनके चित्त मिलन हो गये हैं, वे कुलनाश से होनेवाले दोष और मित्रद्रोह के पाप को भले ही न समम सकें, परन्तु हे जनाईन ! कुलनाश से होनेवाले दोष को समम्मनेत्राले हम लोग इस पाप से बचना क्यों न जानें ?

कुलचये प्रण्रयन्ति कुलधर्माः सनातनाः । धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नमधर्मोऽभिभवत्युत ॥४०॥

कुल के नाश से सनातन कुलधर्मों का नाश होता है और धर्म का नाश होने से अधर्म समृचे कुल को डुवा देता है।

त्रधर्माभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलाल्लियः । स्त्रीषु दुष्टासु वार्ध्यय जायते वर्णसंकरः ॥४१॥

हे छुट्ण ! अधर्म की वृद्धि होने से कुलिखयाँ दूषित होती हैं और उनके दूषित होने से वर्ण का संकर हो जाता है।

संकरो नरकायैव कुलझानां कुलस्य च । पतन्ति पितरो द्येषां लुप्तापिग्डोदकक्रियाः ॥४२

ऐसे संकर से कुलघातक का और उसके कुल का नरकवास होता है और पिएडोदक की किया से विच्यत रहने के कारण उसके पितरों की अधोगित होती है।

दोषैरेतैः कुलन्नानां वर्णसंकरकारकैः । उत्साद्यन्ते जातिधमीः कुलधर्माश्र शाश्वताः ॥

कुलघातक लोगों के इन वर्णसंकर को उत्पन्न करनेवाले दोषों से सनातन जातिधर्म और कुलधर्मा का नाश होता है। ४३

उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनाईन । नरकेऽनियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम ॥४४॥

हे जनार्दन ! जिसके कुलधर्म का नाश हुआ हो ऐसा मनुष्य का अवश्य नरक में वास होता है, यह हम लोग सुनते आये हैं। श्रहो बत महत्पापं कर्तु व्यवसिता वयम् । यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं खजनसुद्यताः ॥४४॥

श्रहों, कैसी दुःख की बात है कि हम लोग महापाप करने को तुल गये हैं श्रशीत् राज्य-सुख के लोभ से स्वजन को मारने को तैयार हो गये हैं ! ४५

यदि मामप्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः । धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तनमे चेमतरं भवेत् ॥४६॥

निःशस्त्र श्रौर सामना न करनेवाले मुक्त को यदि धृतराष्ट्र के शस्त्रधारी पुत्र रण में मार डालें तो वह मेरे लिए बहुत कल्याणकारक होगा। ४६ मंजय उवाच

एवमुक्त्वार्जुतः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् । विसुज्य सशरं चापं शोकसंविग्रमानसः ॥४७॥

ॐ तत्सिदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाँ योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादेऽर्जुनविषाद-योगो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥१॥

संजय ने कहा—

इतना कहकर रण में शोक से व्यप्रचित्त हुए अर्जुन धनुषवाण डालकर, रथ के पिछले भाग में बैठ गये।

ॐ तत्सत्

इस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीतारूपी उपनिषद् अर्थात् ब्रह्मविद्यान्तर्गत योगशास्त्र के श्रीकृष्णार्जुन संवाद का अर्जुन विषादयोग नामक प्रथम अध्याय समाप्त हुआ।

## [ ? ]

## सांख्ययोग

मंगल प्रमात

जिब अर्जुन कुछ स्वस्थ हुआ तो भगवान् ने उसे उछहना दिया और कहा, तुझे ऐसा मोह कहाँ से हो गया ? तेरे जैसे वीर पुरुष को यह शोभा नहीं देता। परन्तु इतने से अर्जुन का मोह दूर होनेवोळा न था। उसने छड़ने से इनकार किया और कहा—"इन सगे-सम्बन्धियों को और गुरुजनों को मारकर राजपाट तो क्या, स्वर्ग का सुख भी नहीं चाहिए। मैं तो असमंजस में पड़ा हूँ; इस समय धर्म क्या है, कुछ समझ नहीं पड़ता, आपकी शरण में हूँ, मुझे धर्म समझाइए।"

अर्जुन को बहुत दुःश्ली और जिज्ञासु पाकर भगवान को दया आई और उसे समझाने छगे—"तू बिना कारण दुःखी होता है और बिना समझे ज्ञान की बातें करता है। देह और देह में रहनेवाली आत्मा के भेद को ही भूल गया-सा जान पड़ता है। देह मरती है, आत्मा नहीं मरती। देह तो जन्म ही से नाशवान है। देह में जैसे जवानी और बुढ़ापा आते हैं, वैसे ही उसका ब्हाश भी होता है। देह का नाश होने पर भी देही को नाश नहीं होता। देह का जन्म होता है, आत्मा का नहीं। आत्मा तो अ-जन्मा है। उसे क्षय और बुद्धि नहीं, वह तो हमेशा

थी, आज है और और अब से आगे भी रहेगी। अतः तू किस का शोक करता है ? इन कौरवादि को तू अपना समझता है, अर्थात् तुझमें ममत्व पैदा हुआ है, पर तू याद रख कि जिस देह के लिए तुझे ममत्व है. उसका तो नाश अवश्यम्भावी है। यदि उसमें रहनेवाले जीवका विचार करेगा तो तुरन्त ही तेरी समझ में आजयगा कि उसका नाज करने की सामर्थ्य किसी में नहीं। उसे न आग जला सकती है, न पानी भिगा सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। हाँ. और तू अपने धर्म का विचार कर देख। त् तो क्षत्रिय है। तेरे पीछे यह फ़ौज इक्टी हुई है। अब तेरे कायर बनने से तो जैसा तू चाहता है, उसके विपरीत नतीजा निकलेगा और तेरी हँसी होगी। अबतक वेरी गिन-ती बहादुरों में हुई है। अब यदि तू बीच में ही छड्ना छोड़ देगा तो छोग कहेंगे कि तू डरकर भागा। यदि भागना धर्म हो तो लोकनिन्दा की कुछ परवा नहीं, पर यहाँ तो तेरे भागने से अधर्म होगा और लोकनिंदा उचित कही जायगी । यह तो दोहरा दोष होगा ।

यह तो मैंने तुझे बुद्धि की द्रशीलें बताईं, आत्मा और देह का भेद बताया, और तेरे कुल-धर्म की तुझे याद दिलाई; पर अब मैं तुझे कर्मथोग की बात समझाता हूँ। कर्मथोग का अम्यास-आरम्भ-करनेवाले को नुकसान होता ही नहीं। इसमें तर्क की बात नहीं, इसमें तो अनुभव करने की बात है और यह तो प्रसिद्ध अनुभव है कि हज़ारों मन की शिक्षा की अपेक्षा एक रसी आचरण बढ़कर है।

इस आचरण में भी यदि भले-बुरे परिणाम का तर्क किया जाय तो वह दुर्बोध बन जाता है। परिणाम का विचार करते ही बुद्धि मिलन होती है। पोथी-पंडित लोग कर्मकाण्ड में लगकर अनेक प्रकार के फल पाने की इच्छा से कई कियाएँ शुरू करते हैं। एक से फल-प्राप्ति न होने पर दुसरा काम करने दौड़ते हैं। और किसी ने तीसरी किया बताई तो उसे भी करने का प्रयत्न करते हैं। यों करते-करते उनकी मति अस्थिर हो जाती है। वस्ततः मन्ष्य का धर्म तो फल का विचार किये बिना कर्तव्य कर्म करते रहना है। इस समय यह युद्ध तेरा कर्तव्य है। इसे पूरा करना तेरा धर्म है। लाम हानि, हार-जीत तेरे हाथ नहीं । तू भार-वाही पद्म की भांति इनका भार क्यों उठाता है ? हार-जीत सर्दी-गर्मी, सुख-दुःख, देह के पीछे पड़े ही हैं। मनुष्य को चाहिए कि इन्हें सहा करे । परिणाम चाहे जो हो, उसके बारे में निश्चिन्त रहकर, समता रखकर मनुष्य को अपने क्रतंब्य में तन्मय रहना चाहिए। इसका नाम 'योग' है और इसीमें कर्म-कुशलता है। अर्थात् कार्य-की सिद्धि उसके करने में है, उसके परिणाम में नहीं। तू स्वथ्य हो। फल का भिमान छोड़ दे और कर्तव्य का पालन कर।"

यह सुनकर अर्जुन कहता है—"यह तो मेरी शक्ति से परे की बात माल्स्म होती है। हार-जीत का विचार छोड़ना, परिणाम का विचार ही न करना, यह क्षमता,यह स्थिर बुद्धि कैसे आ सकती है। ऐसी स्थिर बुद्धि वाले कैसे होते हैं, उनकी पहचान क्या है, मुझे समझाइए। बनासकियोग : गीतांबोध ]

इसपर भगवान् ने जवाब दिया—"हे अर्जुन! जिस मनुष्य ने अपनी समस्त कामना का त्याग किया है, अपने अन्तर में से ही जो संतोष प्रहण करता है वह स्थिर वित्त, स्थिरप्रज्ञ, स्थिरबुद्धि या समाधिस्थ कहलाता है। वह मनुष्य न दुःख से दुःखी होता न सुख से फूलता है। सुख-दुःखादि पाँच इन्द्रियों के विषय हैं। इसलिए ऐसा चतुर मनुष्य कछुए की भाँति अपनी इन्द्रियों को समेट लेता है। पर कछुआ तो जब दुश्मन को देखता है, तभी ढाल के नीचे अपना अंग समेटता है, जब कि मनुष्य की इन्द्रियों पर तो विषय नित्य ही चढ़ाई करने को तैयार रहते हैं; इसलिए उसे तो हमेशा इन्द्रियों को समेट रखना और स्वयं ढालरूप बनकर विषयों से लड़ना है। यह सच्चा युद्ध है।

"कोई विषयों का निवारण करने के लिए देह दमन करते हैं, उपवास करते हैं। यह ठीक है। जबतक उपनास किये जाते हैं, जबतक इन्द्रियाँ विषयों की ओर नहीं दौड़तीं; पर अकेले उपवास से रस स्ख नहीं जाते। उपवास छोड़ते ही वे और बढ़ भी सकते हैं। इसीको वश में करने के लिए तो ईश्वर-प्रसाद आवश्यक है। इन्द्रियाँ तो इतनी घळवान् हैं कि वे मनुष्य को, यदि वह सावधान न रहे, तो बळात् घसीटकर ले जाती हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह हमेशा इन्द्रियों को अपने कृष्ट्र में रखे। लेकिन यह तभी हो सकता है जब वह ईश्वर का ध्यान धरे, अन्तर्भु ख बने, इदय में रहनेवाले अन्तर्यामी को पहचाने, उसकी भक्ति करे। इस तरह जो मनुष्य मुझ में परायण होकर और रहन

कर अपनी इन्द्रियों को वश में रखता है वह 'स्थिरबुद्धि षोगी' कहलाता है।

"जो ऐसा नहीं करता उसकी क्या दशा होती है, वह भी कहता हूँ । जिसकी इन्द्रियाँ स्वतन्त्रतापूर्वक बरतती हैं बह सब विषयों का ध्यान धरता है, इसके कारण उसे उनकी लगन लगती है, उनके सिवा दूसरा कुछ स्झता ही नहीं । इस लगन से उसमें काम उत्पन्न होता है और उसकी पतिं न होने पर उसे क्रोध आता है। क्रोधातुर अर्धपागळ तो बनता ही है, उसे अपना ज्ञान भी नहीं रहता। स्मरण न रहने से अण्ड-बण्ड बकता और बरतता है। ऐसे मनुष्य का आख़िर नाश न हो तो और क्या हो ? जिसकी इन्द्रियाँ इस तरह भटकती फिरती हैं, उसकी स्थिति बिना कर्णधार की नौका के समान हो जाती है। चाहे जैसी वायु नाव को जहाँ तहाँ घसीट छे जाती है और आख़िर किसी चट्टान से टक-राकर नाव चकनाचूर हो जाती है। यही दशा उसकी होती है, जिसकी इन्द्रियाँ भटका करती हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह कामनाओं का त्याग करे । इन्द्रियों को काबू में रखने का अर्थ यह है कि वे अकार्य न करें। आँख सीधी रहेगी, पवित्र वस्तु ही देखेगी, कान भगवद्भजन सुनेगें या दुः खियों की पुकार सुनेगें, हाथ-पैर सेवा कार्य में छगे रहेंगे और सब इदिन्याँ मनुष्य के कर्तव्य पाछन में परायण रहेंगी और उसीसे ईश्वर-प्रसाद प्राप्त होगा। जब वह प्रसाद मिलता है, तभी सब दुःखदूर हो जाते हैं। इसे निश्राय समझ।

"सूर्य के तेज से जैसे बर्फ पिघल जाती है, वैसे ही ईश्वर-प्रसाद के तेज से दु:ख-मात्र दूर हो जाता है। और ऐसा मनुष्य स्थिरबुद्धि कहलाता है। पर जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, जिसमें अच्छी भावना नहीं उसे शांति कहाँ, जहाँ शांति नहीं वहाँ सुख कहाँ ? स्थिरबुद्धि मनुष्य को जहाँ दिन की भाँ ति साफ़ दिखाई देता है, वहाँ अस्थिरमन वाले दुनिया के झमेले में पड़े देख ही नहीं सकते। और जो इन दुनियादारों को स्पष्ट-सा प्रतीत होता है, समाधिस्थ योगी उसे स्पष्टतया मिलन पाता है। फलतः उस ओर नज़र उठाकर देखता तक नहीं। ऐसे योगी की तो वह स्थिति होती है, कि जैसे नदी-नालों का पानी समुद्र में जाकर शांत हो जाता है वैसे ही विषयमात्र इस समृद्रूप योगी में शांत हो जाते हैं, और ऐसा मनुष्य समुद्र की तरह शांत रहता है। इसलिए जो आदमी सब कामनाओं को छोड़कर. निरहंकार बनकर, ममता का त्याग करके तटस्य भाव से बरतता है वह शांति पाता है। यह ईश्वर पासि की स्थिति है और यह स्थिति जिसकी अन्त समय तक टिकती है वह मोक्ष पाता है।" ]

[ यरवडा मन्दिर १७-११-३०

## [ २ ]

मोहवश मतुष्य अधर्म को धर्म मानता है। मोह से अर्जुन ने अपने और पराये का भेद किया। इस भेद को मिथ्या बत-लाते हुए श्रीकृष्ण देह और आत्मा की भिन्नता बतलाते हैं, देह की आनित्यता और पृथकता तथा आत्मा की नित्यता और उसकी एकता बतलाते हैं। मनुष्य केवल पुरुषार्थ करने का अधिकारी है, परिणाम का नहीं। इसलिए उसे अपने कर्तव्य का निश्चय करके निश्चिन्तमाव से उसमें लगे रहना चाहिए। ऐसी परा-यणता से वह मोक्स पा सकता है।

संजय उवाच

तं तथा कुपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेचग्रम् । विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूद्नः ॥१॥ संजय नेकहा—

यों करुणा से दीन वने हुए श्रीर श्रश्रुपूर्ण व्याक् कुल नेत्रोंवाले दु:खी श्रर्जुन से मधुसूदन ने यह वचन कहे।

श्रीमगवानुवाच

कुतस्त्वा कश्मलिमदं विषमे समुपस्थितम् । श्रनार्यज्ञष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन ॥२॥

श्री भगवान् बोले--

हे अर्जुन ! श्रेष्ठ पुरुषों के अयोग्य, स्वर्ग से विमुख रखनेवाला और अपयश देनेवाला यह मोह तुक्ते इस विषम घड़ी में कहाँ से आगया ? २ क्लैब्यं मा स्म गमः पार्थ नैतन्वय्युपपद्यते । चुद्रं हदयदौर्वल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ॥३॥

हे पार्थ ! तू नामर्द मत बन ! यह तुक्ते शोभा नहीं देता । हृदय की पामर निर्वलता का त्याग करके हे परन्तप ! तू उठ । ३

श्रर्जुन उवाच

कथं भीष्ममहं संख्ये द्राेणं च मधुस्रद्रन । इषुभिः प्रति योत्स्यामि प्जाहीवरिस्रद्रन ॥४॥ क्रजन बोळे—

हे मधुसूदन ! भीष्म को और द्रोण को रणभूमि में बाणों से मैं कैसे मारूँ ? हे श्रारसूदन ! ये तो पूजनीय हैं।

गुरूनहत्वा हि महानुभावान्

श्रेयो भोक्तुं भैच्यमपीह लोके। इत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव

मुजीय भागान्रुधिरप्रादेग्धान् ॥५॥

महानुभाव गुरुजनों को मारने के बदले लोक में भिन्नान खाना भी श्रच्छा है। क्यों कि गुरुजनों को भारने से तो मुक्ते रक्त से सने हुए श्रर्थ श्रौर काम-ह्म भोग ही भोगने ठहरे।

न चैतद्विद्मः कतरको गरीयो
यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः।
यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेऽवस्थिताः प्रमुखे घार्तराष्ट्राः ॥६॥

मैं नहीं जानता कि दोनों में क्या अच्छा है, हम जीतें यह या वे हमें जीतें यह । जिन्हें मारकर मैं जीना नहीं चाहता, वे धृतराष्ट्र के पुत्र ये सामने खड़े हैं।

कार्पएयदोषापहतस्वभावः

षृच्छामि त्वां धर्मसंमृदचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रृहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् ॥७॥

कायरता से मेरी (जातीय) वृत्ति मारी गई है। मैं कर्तव्यिवमूढ़ हो गया हूँ। इसलिए जिसमें मेरा हित हो, वह मुमसे निश्चय-पूवक कहने के लिए २६

श्रापसे प्रार्थना करता हूँ। मैं श्रापका शिष्य हूँ। श्रापकी शरण में श्राया हूँ। मुक्ते मार्ग बतलाइए। ७ न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्-

यच्छोकमुच्छोषणामिन्द्रियाणाम् । श्रवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं

राज्यं सुराणामि चाधिपत्यम्।।८॥

इस लोक में धन-धान्य-सम्पन्न निष्कएटक राज्य मिले और इन्द्रासन भी मिले, तो उसमें से इन्द्रियों को सुखाने वाले मेरे शोक को दूर कर सके ऐसा मैं कुछ नहीं देखता।

संजय उवाच

एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परंतप । न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तृष्णीं बभूवह।। संजय नेकहा—

हे राजन् ! गुडाकेश अर्जुन ह्षीकेश गोन्दि से ऐसा कहकर बोले कि 'मैं नहीं लडूँगा' । यह कह- कर वे जुप हो गये। ९

तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत । सेनयोरुभयोर्भध्ये विषीदन्तमिदं वचः ॥१०॥ हे भारत ! इन दोनों सेनाओं के बीच में उदास हो बैठे हुए अर्जुन से मुस्कुराते हुए ह्रषीकेश ने ये बचन कहे—

श्रीभगवानुवाच

अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे । गतास्नगतासंश्च नानुशोचान्ति परिडताः ॥ भ्री भगवान् बोले—

तू शोक न करने योग्य का शोक करता है श्रौर पंडिताई के बोल बोलता हैं, परन्तु पंडित मरों श्रौर जीतों का शोक नहीं करते।

न त्वेवाहं जातु नासं त्वं नेभे जनाधिपाः। न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् ॥१२॥

क्योंकि वास्तव में देखने पर में, तू या यह राजा किसी काल में न थे, अथवा भविष्य में न होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है।

देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा। तथा देहान्तरमाप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति ॥१३॥

देह-धारी को जैसे इस शरीर में कौमार, यौवन और जरा की प्राप्ति होती हैं, वैसे ही अन्य देह

भी मिलती है। उसमें बुद्धिमान पुरुष को मोह नहीं हे ता। १३ मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदाः। स्रागमापायिनोऽनित्यास्तांस्त्रितिचस्व भारत।१४।

हे कौन्तेय ! इन्द्रियों के स्पर्श सरदी, गरमी, सुख श्रीर दुःख देने वाले होते हैं । वे श्रनित्य होते हैं, श्राते हैं श्रीर जाते हैं । उन्हें तू सह । १४

यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुष्पेम । समदुःखसुखं घीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥१५॥

हे पुरुषश्रेष्ठ ! सुख-दुःख में सम रहनेवाले जिस बुद्धिमान पुरुष को ये विषय व्याकुल नहीं करते, वह मोच के योग्य बनता है।

नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तन्वद्शिभिः।१६॥

असत् का अस्तित्व नहीं है और सत् का नारा नहीं है। इन दोनों का निर्णय ज्ञानियों ने जाना है। १६

श्रविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्विमिदं ततम् । विनाशमञ्ययस्यास्य न काश्चित्कर्तुमहेति ॥१७॥ जिससे यह श्रिखल जगत न्याप्त है, उसे तू श्रिवनाशी जान। इस श्रुव्यय का नाश करने में कोई समर्थ नहीं है। १७ श्रिन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः। श्रुनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्यध्यस्व भारत॥१८०॥

नित्य रहने वाले अपरिमित और अविनाशी देही की ये देहें नाशवान कही गई हैं। इसलिए हे भारत! तू युद्ध कर।

य एनं वेचि हन्तारं यश्चेनं मन्यते हतम्। उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते १६॥

जो इसे मारनेवाला मानता है, और जो इसे मारा हुआ मानता है, वे दोनों कुछ नहीं जानते। यह (आत्मा) न मारता है, न मारा जाता है। १९ न जायते भ्रियते वा कदाचि-

न्नायं भूत्वा मविता वा न भूयः। अजोनित्यः शास्वतोऽयं पुराणो

न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥२०॥

यह कभी जन्मता नहीं है, मरता नहीं है। यह था और भविष्य में नहीं होगा,ऐसा भी नहीं है।

इसलिए यह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, शरीर का नाश होने से इस का नाश नहीं होता।

वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् । कथं म पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्ति कम्।।२१॥

हे पार्थ ! जो पुरुष आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अव्यय मानता है, वह किसे कैसे मरवाता है, या किसे मारता है ?

वासांसि जीणीनि यथा विहाय

नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि । तथा शरीराणि विहाय जीर्णाः-

न्यन्यानि संयाति नवानि देही ।२२।

जैसे मनुष्य पुराने वस्तों को छोड़कर नये धारण करता है, वैसे देहधारी जीर्ग देह को त्यागकर दूसरी नई देह पाता है।

नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः । न चैनं क्रेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ।२३।

इस ( श्रात्मा ) को रास्त्र काटते नहीं, श्राग जलाती नहीं, पानी भिगोता नहीं, वायु सुस्ताता नहीं। श्रच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्केद्योऽशोष्य एव च । नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥२४॥

यह न काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न भिगोया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है। यह नित्य है, सर्वगत है, स्थिर है, अचल है, और सनातन है।

अव्यक्तोऽयमाचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते । तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमहीसि ॥२५॥

साथ ही, यह इन्द्रिय श्रीर मन के लिए श्रगम्य है, विकार-रहित कहा गया है, इसलिए इसे वैसा जानकर तुक्ते शोक करना उचित नहीं है। २५

श्रथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् । तथापि तवं महाबाहो नैवं शोचितुमईसि ॥२६॥

अथवा, जो तू इसे नित्य जन्मने और मरनेवाला माने, तोभी, हे महाबाहो ! तुमे शोक करना उचित नहीं हैं।

जातस्य हि ध्रुवो सृत्युर्ध्ववं जन्म सृतस्य च । तस्माद्रपरिहार्थेऽर्थे न त्वं शोचितुमहेसि ॥२७॥

जन्मे हुए के लिए मृत्यु श्रीर मरे हुए के लिए

जन्म श्रनिवार्य हैं । इसलिए जो श्रनिवार्य है इसका शोक करना डचित नहीं हैं। २७ श्रव्यक्तादीनि भृतानि व्यक्तमध्यानि भारत । श्रव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥२८॥

हे भारत ! भूतमात्र की, जन्म के पहले की और मृत्यु के पीछे की, अवस्था देखी नहीं जा सकती; वह अञ्यक्त है, बीच की ही स्थिति ज्यक्त होती है। इसमें चिन्ता का क्या कारण है ?

टिप्पणी-भृत अर्थात् स्थावर-जङ्गम सृष्टि ।

त्राश्चर्यवत्पश्यति ँ कश्चिदेन-माश्चयवद्वदति तथैव चान्यः । ब्राश्चर्यवच्चेनमन्यः शृणोति

श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् ॥२६॥

कोई इसे आश्चर्य-समान देखता है, दूसरा इसे आश्चर्य-समान वर्णन करता है, और दूसरा इसे आश्चर्य-समान वर्णन किया हुआ सुनता है, परन्तु सुनने पर भी कोई इसे जानता नहीं है। २९ देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत । तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमहीस ३०

हे भारत ! सब की देह में विद्यमान यह देहधारी श्रात्मा नित्य श्रवध्य है; इसलिए मृतमात्र के विषय में तुमे शोक करना उचित नहीं है।

टिप्पणी--यहाँ तक श्रीकृष्ण ने बुद्धिप्रयोग से आत्मा का क्रियत्व और देह का अनित्यत्व समभा कर बतलाया कि यदि किसी स्थिति में देह का नाश करना उचित सममा जाय तो स्वजन-परिजन का भेद करके, कौरव सगे हैं, इसलिए उन्हें कैसे मारा जाय यह विचार मोह-जन्य है। अब अर्जु न को बतलाते हैं कि चत्रिय-धर्म क्या है?

स्वधर्ममिप चावेच्य न विकम्पित्महीस । धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत्त्त्तियस्य न विद्यते।३१।

स्वधर्म को समम कर भी तुमे हिचकिचाना उचित नहीं, क्योंकि धर्मयुद्ध की श्रपेत्रा चत्रिय के लिए और कुछ अधिक श्रेयस्कर नहीं हो सकता। ३१ यहच्छया चोषपत्रं स्वर्गद्वारमपावृतम्। सुखिनः चत्रियाः पार्थे लभन्ते युद्धमीदशम् ॥३२॥

हे पार्थ ! यों, अपने आप प्राप्त हुआ, और मानों स्वर्ग का द्वार ही खुल गया हो, ऐसा युद्ध तो भाग्य-शाली चन्नियों को ही मिलता है। अथ चेन्वीममं धर्म्य संग्रामं न करिष्यास ततः स्वधर्मे कीर्त्तं च हित्वा पापमवाप्स्यसि ३३

यदि त् यह धर्मप्राप्त युद्ध न करेगा, तो स्वधर्म श्रौर, कीर्त्ति को खोकर पाप बटोरेगा। ३३ श्रकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्तितेऽव्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादितिरिच्यते॥३४॥

सब लोग तेरी निरन्तर निन्दा किया करेंगे। और सम्मानित पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बुरी है।

भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः । येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् ३५

जिन महारिथयों से तूने मान पाया है, वे ही तुमें भय के कारण रेण से भागा मानेंगे, और तुमें तुच्छ समर्मेंगे।

अवाच्यवादांश्च बहून्वदिष्यन्ति तवाहिताः । निन्दन्तस्तव सामर्थ्ये ततो दुःखतरं नु किम् ३६

श्रीर तेरे शत्रु तेरे बल की निन्दा करते हुए बहुत सी न कहने योग्य बातें कहेंगे। इससे श्रधिक दुःखदायो श्रीर क्या हो सकता है ? ३६ हतो वा प्राप्स्यिस स्वर्ग जित्वा वा भोच्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्रयः ॥३०॥

जो तू मारा जायगा, तो तुमें खर्ग मिलेगा। जो तू जीतेगा,तो पृथ्वी भोगेगा। इसलिए हे कौन्तेय! लड़ने का निश्चय करके तू खड़ा हो। ३७

दिष्पणी—इस प्रकार भगवान ने आत्मा का नित्यत्व और देह का श्रनित्यत्व बतलाया। फिर यह भी बतलाया कि श्रनायास प्राप्त युद्ध करने में चित्रय को धर्म की बाधा नहीं होती। इस प्रकार ३१ वें क्षोक से भगवान् ने परमार्थ के साथ उपभोग का मेल मिलाया है। इतना कहकर फिर भगवान् गीता के प्रधान उपदेश का दिग्दर्शन एक क्षोक में कराते हैं।

सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ । ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्सःसि ॥३८॥।

मुख श्रीर दुःख, लाम श्रीर हानि, जय श्रीर पराजय को समान समम्मकर युद्ध के लिए तैयार हो। ऐसा करने से तुमें पाप नहीं लगेगा। ३८ एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोंगे त्विमां शृणु बुद्धचा युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि ३९

मैंने तुमे सांख्यसिद्धान्त (तर्कवाद ) के अनुसार तेरा यह कर्तव्य बतलाया ।

श्रव योगवाद के श्रतुसार सममाता हूँ, सो सुन । इसका श्राश्रय लेने से तू कमवन्धन को तोड़ सकेगा।

नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । खल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् ॥४०॥

इसमें आरम्भ का नाश नहीं होता । उलटा नतीजा नहीं निकलता। इस धर्म का थोड़ा-सापालन भी महाभय से बचा लेता है। ४०

व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन । बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम्॥४१॥

हे कुरुनन्दन ! योगवाद की निश्चयात्मक बुद्धि एक-रूप होती है, परन्तु अनिश्चयवालों की बुद्धियाँ अनेक शाखाओं वाली और अनन्त होती हैं। ४१

टिप्पणी—जब बुद्धि एक से मिटकर अनेक (बुद्धियाँ) होती है, तब वह बुद्धि न रहकर वासना का रूप धारण करती है। इस-लिए बुद्धियों से तारपर्थ है, वासनायें।

यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः । वेदवाद्दरताः पार्थ नान्यद्दतीति वादिनः ॥४२॥ कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम् । क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति ॥४३॥ भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम् । व्यवसाय।त्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ४४ श्रज्ञानी, वेदवादी, 'इसके सिवा और कुछ नहीं है, यह कहनेवाले, कामनावाले, स्वर्ग को श्रेष्ठ माननेवाले, जन्म-मरण्-रूपी कर्म के फल देनेवाली और भोग तथा एश्वर्य प्राप्ति के लिए किये जानेवाले कर्मों के वर्णन से भरी हुई बातें बढ़ा-बढ़ाकर कहते हैं। भोग और ऐश्वर्य में आसक्त रहनेवाले इन लोगों की वह बुद्धि मारी जाती है। इनकी बुद्धि न तो निश्चयवाली होती है, और न वह समाधि में ही स्थिर हो सकती है।

टिप्पणी—योगवाद के विरुद्ध कर्मकाएड अथवा वेदवाद का वर्णन उपरोक्त तीन भ्रोकों में आया है। कर्मकारड या वेदवाद, अर्थाद फल उपजाने के लिए मन्थन करनेवाली अगणित क्रियार्थे। ये क्रियार्थे वेद के रहस्य से, वेदांत से, अलग और अल्प फलवाली होने के कारण निरर्थक हैं।

त्रैगुएयविषया वेदा निस्त्रैगुएयो भवार्जुन । निर्द्धन्द्वो नित्यसन्त्वस्थो निर्योगचेम त्रात्मवान् ४५

हे अर्जुन ! जो तीन गुण वेद के विषय हैं, उनसे तू अतिप्र रह । सुख-दुःखादि द्वन्द्वों से मुक्त हो । नित्य सत्य वस्तु में स्थित रह । किसी वस्तु को पाने श्रौर संभालने के मंगन्ट से मुक्त रह । आत्मपरायण बन ।

यावानर्थ उद्पाने सर्वतः संप्लुतोदके । तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मग्रस्य विजानतः ॥४६॥

जैसे, जो काम कुएँ से निकलते हैं, वे सब, सब प्रकार से सरोवर से निकलते हैं, वैसे ही, जो सब वेदों में है, वह, ज्ञानवान ब्रह्मपरायण को आत्मानुभव में से मिल जाता है।

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । मा कर्मफलहेतुर्भूमी ते सङ्गोऽस्त्वकर्माण ॥४७॥

कर्म में हो तुमे अधिकार है, उससे उत्पन्न होनेवाले अनेक फलों में कदापि नहीं। कर्म का फल तेरा हेतु नहो। कर्म न करने का भी तुमे आग्रह नहो।

योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनंजय । सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ४८

हे घनंजय! आसक्ति त्यागकर, योगस्थ रहकर अर्थात सफलता-निष्फलता में समान भाव रसकर तू कर्म कर। समता का ही नाम योग है। ४८ द्रेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्धनंजय। बुद्धी शरणमन्त्रिच्छ कृपणाः फलहेतवः॥४९॥ ४२ हे धनश्वय ! समत्व-बुद्धि की तुलना में केवल कर्म बहुत तुच्छ है। तू समत्वबुद्धि का श्राश्रय ले । फल को हेतु बनानेवाले मनुष्य दया के पात्र हैं। ४९

बुद्धियुक्तो जहातीह उमे सुकृतदुष्कृते । तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् ५०

बुद्धियुक्त, अर्थात् समतावाले पुरुष को यहाँ पाप पुरुष का स्परो नहीं होता। इसलिए तू समत्व के लिए प्रयत्न कर। समता ही कार्य-कुशलता है। ५०

कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिधुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् ५१

क्योंकि समत्वबुद्धिवाले लोग कर्म से उत्पना होनेवाले फल का त्याग करके जन्म-बन्धन से मुक्त हो जाते हैं, और निष्कलंक गति—मोत्तपद—पाते हैं। ५१

यदा ते मोह्नकिललं बुद्धिव्यतितरिष्यति । तदागन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥५२॥

जब तेरी बुद्धि मोहरूपी कीचड़ से पार हो जायगी, तब तुमें सुने हुए के विषय में, और सुनने को जो बाक़ी होगा, उसके विषय में उदासीनता प्राप्त होगी।

श्रुतिवित्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला । समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाष्स्यसि ॥५३॥

श्चनेक प्रकार के सिद्धान्तों को सुनने से व्यप्र हुई तेरी बुद्धि जब समाधि में स्थिर होगी, तभी तू समत्व को प्राप्त होगा। ५३

श्चर्जुन उवाच

स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव । स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्॥५४॥ व्यर्जन बोले—

हे केशव ! स्थितप्रज्ञ अथवा समाधिस्थ के क्या लच्चण होते हैं ? स्थितप्रज्ञ कैसे बोलता, बैठता और चलता है ?

श्रीमगवानुवाच

प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्पार्थ मनोगतान् । ब्रात्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥५५॥ श्रीभगवान बोले—

हे पार्थ ! जब मनुष्य मन में डठनेवाली सभी कामनाओं का त्याग करता है, और श्रात्मा द्वारा ही श्रात्मा में सन्तुष्ट रहता है, तब वह स्थितप्रज्ञ कहलाता है । टिप्पणी—श्रात्मा से ही श्रात्मा में सन्तुष्ट रहना, श्रश्नीत् श्रात्माः का श्रानन्द अन्दर से खोजना । सुख-दुःख देनेवाली बाहरी चीजों पर श्रानन्द का आधार न रखना । श्रानन्द सुख से भिन्न वस्तु है, यह ध्यान में रखना चाहिए । सुक्ते धन मिलने पर मैं उसमें सुख मानूँ, यह मोह है । मैं भिखारी होऊँ, खाने का दुःख हो, फिर भी मैरे चोरो या किन्हीं दूसरे प्रलोभनों में न पड़ने में जो बात मौजूद है,वह सुक्ते श्रानन्द देती है, श्रीर वह श्रात्मसन्तोष है ।

दुःखेष्वनुद्धिमननाः सुखेषु विगतस्पृहः । वीतरागभयकोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते ॥५६॥

दु:खसे जो दुखी न हो, सुख की इच्छा न रखे, श्रौर जो राग,भय श्रौर क्रोध से रिहत हो, वह स्थिर-बुद्धि सुनि कहलाता है। ५६

यः सर्वत्रानिम्नेहस्तत्तत्त्राप्य शुभाशुमम् । नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५७॥

सर्वत्र राग-रहित होकर जो पुरुष शुभ या श्रशुभ की प्राप्ति में न हर्षित होता है, न शोक करता है, उसकी बुद्धि स्थिर हैं।

यदा संहरते चायं क्मींऽङ्गानीव सर्वशः। इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ।५८॥

कछुत्रा जैसे सब श्रोर से श्रंग समेट लेता है,

वैसे ही, जब यह पुरुष इन्द्रियों को उनके विषयों से समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हुई कही जाती है।

विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः । रसवर्जे रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते ॥५६॥

देह-धारी निराहारी रहता है, तब उसके विषय मन्द पड़ जाते हैं, परन्तु रस नहीं जाता। वह रस तो ईश्वर का साचात्कार होने पर ही शान्त होता है। ५९

दिप्पणी — यह श्लोक उपवास आदि का निषेध नहीं करता, वरन् उसकी सीमा सूचित करता है। विषयों को शान्त करने के लिए उपवासादि आवश्यक हैं, परन्तु उनकी जड़ अर्थात् उनमें रहनेवाला रस तो ईश्वर को काँकी होने पर ही शान्त होता है। जिसे ईश्वर-साचात्कार का रस लग जाता है,वह दूसरे रसों को भूल ही जाता है।

यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः । इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ॥६०॥

हे कौन्तेय ! चतुर पुरुष के उद्योग करते रहने पर भी इन्द्रियाँ ऐसी मथनशील हैं, कि उसके मन को भी बलात्कार से हर लेती हैं। ६०

तानि सर्वाणि संयम्य युक्त श्रासीत मत्परः । वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ।६१॥ इन सब इन्द्रियों को वश में रखकर योगी को मुक्त में तन्मय हो रहना चाहिए। क्योंकि अपनी इन्द्रियाँ जिसके वश में हैं, उसकी बुद्धि स्थिर है। ६१

टिप्पणी — तात्पर्य, भक्ति के बिना — ईश्वर की सहायता के बिना — मनुष्य का प्रयत्न मिथ्या है।

ध्यायतो विषयान्पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते । सङ्गात्संजायते कामः कामात्क्रोघोऽभिजायते ६२॥

विषयों का चिन्तन करनेवाले पुरुष को उनमें श्रासक्तिडत्पन्न होती है, श्रासक्ति से कामना होती है, श्रौर कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। ६२

टिप्पणी — कामनावाले के लिए क्रोध श्रानवार्य है, क्योंकि काम कभी तुप्त होता ही नहीं।

कोधाद्भवति संमोहः संमोहात्स्मृतिविभ्रमः । स्मृतिभृंशाद्बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रग्रथति ६३

क्रोध से मूढ़ता उत्पन्न होती है, मूढ़ता से स्मृति श्रान्त हो जाती है, स्मृति श्रान्त होने से ज्ञान का नाश हो जाता है, श्रौर जिसका ज्ञान नष्ट हो गया, वह मृतक-तुल्य है। ६३

रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्वरन् । श्चात्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥६४॥

परन्तु जिसका मन अपने अधिकार में है, और जिसकी इन्द्रियाँ राग-द्रेष रहित होकर उसके वश में रहती हैं, वह मनुष्य इन्द्रियों का व्यापार चलाते हुए भी चित्त की प्रसन्नता प्राप्त करता है। ६४ प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवितिष्ठते ॥६५॥

चित्त प्रसन्न रहने से उसके सब दुःख दूर हो जाते हैं। जिसे प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है, उसकी बुद्धि तुरन्त हो स्थिर हो जाती है। ६५ नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्यकुतः सुखम्॥६६॥

जिसे समत्व नहीं, उसे विवेक नहीं। उसे भक्ति नहीं। और जिसे भक्ति नहीं, उसे शान्ति नहीं है; और जहाँ शान्ति नहीं , वहाँ सुख कहाँ से हो १ ६६ इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनु विधीयते। तदस्य हरति प्रज्ञां वायुनीवामेवाम्भसि ॥६७॥

विषयों में भटकनेवाली इन्द्रियों के पीछे जिसका मन दौड़ता है, उसका मन, जैसे वायु नौका को जल में खींच ले जाता है, वैसे ही, उसकी बुद्धि को जहाँ, चाहे, खींच ले जाता है। तस्माद्यस्य महाबाही निगृहीतानि सर्वशः । इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥६८॥

इसिलए, हे महाबाहो ! जिसकी इन्द्रियाँ चारों श्रोर से विषयों से निकल कर श्रपने वश में श्रा जाती हैं, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। ६८ या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागित संयमी । यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने: ६६॥

जब सब प्राणी सोते रहते हैं, तब संयमी जागता रहता है। जब लोग जागते रहते हैं, तब ज्ञानवान मुनि सोता रहता है। ६९

टिप्पणी — भोगी मनुष्य रात के बारह एक बजे तक नाच, रंगः खान-पान आदि में अपना समय विताते हैं, और फिर संबेरे सात-आठ बजे तक सोते हैं। संयमी रात के सात-आठ बजे सोते और मध्य-रात्रि में उठकर ईश्वर का ध्यान करते हैं। साथ ही भोगी संसार का प्रपन्न बढ़ाता है, और ईश्वर को भूलता है; उधर संयमी सांसारिक प्रपंचों से बे-ख़बर रहता है, और ईश्वर का साचात्कार करता है। इस आक में भगवान् ने बतलाबा है कि इस प्रकार दोनों का पंथ-यारा है। आपप्रमाणमचलप्रतिष्ठं

समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् । तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी७०॥ निदयों के प्रवेश से भरता रहने पर भी, जैसे; अनासक्तियोग : गीताबोध ]

समुद्र श्रचल रहता है, वैसे ही,जिस मनुष्य में संसार के भोग शान्त हो जाते हैं, वही शान्ति प्राप्त करता है, न कि कामनावाला मनुष्य।

विहाय कामान्यः सर्वान्युमांश्वरति निःस्पृहः।

विहास कामान्यः सर्वान्युमांश्वरति निःस्पृहः।

विहास कामान्यः सर्वान्युमांश्वरति निःस्पृहः।

सब कामनाश्रों का त्याग करके जो पुरुष इच्छा,
ममता श्रौर श्रहं कार-रहित होकर विचरता है, वह
शान्ति पाता है। ७१
एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुद्यति ।
स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मानिवासम्ब्रह्मति ९॥
ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां
योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो
नाम द्वितीयोऽध्यायः॥ २॥

हे पार्थ ! ईश्वर को पहचाननेवाले की स्थिति ऐसी होती है। इसे पाने पर फिर वह मोह के वश नहीं होता, त्रौर यदि मृत्युकाल में भी ऐसी ही स्थिति टिके, तो वह ब्रह्मनिर्वाण पाता है। ७२

ॐ तत्सत्

इस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीतारूपी उपनिषद्, अर्थात् ब्रह्मविद्यान्तर्गत योगशास्त्रके श्रीकृष्णार्जुन संवाद का सांख्य-योग नामक दूसरा अध्याय समाप्त हुआ।

### [ ३]

## कर्मयोग

ि सोमप्रमात

erecent and a second

[ क्थितप्रज्ञ के लक्षण सुनकर अर्जुन को ऐसा लगा कि
सजुष्य को शान्त होकर बैठ रहना चाहिए। उसके लक्षणों
में उसने कर्म का तो नाम तक न सुना। इसलिए भगवान्
से पूछा—आपके कथन से तो ऐसा माल्य होता है, कि कर्म की
अपेक्षा ज्ञान अधिक है। इस कारण मेरी बुद्धि परेशान होती
है। यदि ज्ञान अच्छा है, तो मुझे घोर कर्म में क्यों
फँसाते हैं? मुझे साफ साफ कहो, कि मेरी मलाई किसमें है।

तब भगवान् ने जवाब दिया—हे पापरहित अर्जुन, पहले से ही इस जगत् में दो मार्ग चलते आये हैं। एक में जान को प्रधान पद है, और दूसरे में कर्म को। लेकिन तू ही देख सकेगा कि कर्म बिना मनुष्य अकर्मी नहीं हो सकता; बिना कर्म के ज्ञान आता ही नहीं। सबकुल लोड़कर बैठ जानेवाला मनुष्य सिद्ध पुरुष नहीं कहला सकता। तू देखता है कि हर एक आदमी कुछ-न-कुल करावेगा। जगत् का यह कृतन्त (नियम) होते हुए भी जो आदमी हाय-पर-हाय घरे बैठा रहता है, और मन में अनेक प्रकार की क्रूपनाएँ— संकृत्य-विकृष्ण—करता रहता है, उसकी गिनती मुर्खों में होती है

अनासक्तियोग : गीताबोध ]

और वह मिथ्याचारी भी कहा जाता है। इससे क्या यह अच्छा नहीं कि इन्द्रियों को वश में रखकर, राग-द्वेष छोड़-कर, विना धाँधली के, बिना आसक्ति के, अर्थात् अनासक्त रहकर,हाथ-पर से कुछ कर्म किया बरे—कर्मयोग का आचरण करे । नियत कर्म, तेरे हिस्से आया हुआ सेवाकार्य, तू इंद्रियों को वश में रंखकर किया कर । आछसी की भाँ ति बैठे रहने से यह अच्छा ही है। आलसी बनकर बैठ रहनेवाले का शरीर आलिर क्षीण हो जाता है। पर, कर्म करते हुए इतना याद रखना. कि यज्ञकार्य को छोडकर अन्य सब कर्म लोगों को बन्धन में रखते हैं। यज्ञ, अर्थात् अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरे के लिए, परोपकारार्थ किया गया श्रम, अर्थात् संक्षेप में सेवा। और जहाँ सेवा के लिये ही सेवा की जाती है, वहाँ आसक्ति, राग द्वेष नहीं होते। यह यज्ञ, यह सेवा, त् किया कर । ब्रह्मा ने यह जगत् पैदा किया और उसके साथ ही यज्ञ को भी जन्म दिया-मानो हमारे कान में उसने यह मन्त्र फूँका-"पृथ्वी पर जाओ, एक-दूसरे की सेवा करो और वृद्धि पाओ --- जीव मात्र को देवतारूप समझो । इन देवों की सेवा करके तुम इन्हें प्रसन्न रखो, ये तुम्हें प्रसन्न रखेंगे। प्रसन्न हुए देव तुम्हें बिना माँगे मनवांछित फर्क देंगे।" अर्थात् यह समझना चाहिये कि लोक-सेवा किये बग़ैर, उनका भाग उन्हें प्रथम दिये बिना, जो खाता है, वह चोर है। और जो छोक का, जीवमात्र का, भाग उन्हें पहुँचा-कर बाद में खाते हैं, या कुछ भोगते हैं, उन्हें वह भोगने का अधिकार है । अर्थात् वे पापमुक्त होते हैं । इसके विषसीत जो अपने लिए ही कमाते हैं, मज़दूरी करते हैं, वे पापी हैं, और पाप का अब लाते हैं। सृष्टि का नियम ही ऐसा है कि अब से जीवों का निर्वाह होता है। अब वर्षा से पैदा होता है, और वर्षा यज्ञ से—अर्थात् जीवमात्र की मेहनत से पैदा होती है। जहाँ जीव नहीं हैं, वहाँ वर्षा भी नहीं पाई जाती; जहाँ जीव हैं, वहाँ वर्षा है ही। जीवमात्र अमजीवी है, मेहनत करके जीनेवाला है। कोई लेटे-लेटे ला नहीं सकता। और यदि यह मूद जीवों के विषय में सच है तो मनुष्य के लिए कितनी ज्यादा हद तक सच होना चाहिये ? इसलिए भगवान् ने कहा है, कि कम ब्रह्मा ने उत्पन्न किया, ब्रह्मा की उत्पन्न अक्षर ब्रह्म से हुई—इससे यह समझना कि यज्ञमात्र में—सेवामात्र में, अक्षर ब्रह्म, परमेश्वर, विराजता है—ऐसी इस घटमाल का, इस चकरी का, जो मनुष्य अनुसरण नहीं करता, वह पापी है और न्यर्थ जीता है।

#### [ मङ्गलप्रमात

जो मनुष्य आन्तरिक शान्ति भोगता है, और सन्तुष्ट रहता है, कह सकते हैं कि उसके लिए कुछ कार्य है नहीं — उसे कमें करने से कुछ लाभ नहीं, न करने से भी नहीं; उसे किसी के बारे में कोई स्वार्थ नहीं होता, तो भी यज्ञकर्म को वह छोड़ नहीं सकता। इसलिए तृ तो नित्य कर्तस्य कर्म करता रह, परन्तु उससे राग-द्वेष न रख,उसमें आसक्ति मत रख। जो अनासक्ति पूर्वक कर्माचरण करता है, वह ईश्वर-साक्षास्कार करता है। और देख। जनक के समान निस्पृष्टी अनासक्तियोग : गीताबोध ]

राजा कर्म करते-करते सिद्धि पा गये: क्योंकि वे लोकहित के किए कर्म करते थे। तो फिर त इसके विपरीत आचरण कैसे कर सकता है ? नियम ही ऐसा है. कि अच्छे और बढ़े माने जानेवाडे छोग जैसा आचरण करते हैं,जन-साधारण उन्हीं की नकल करते हैं। मुझे देख। मुझे कर्म करके कौनसा स्वार्थ साधना था ? पर मैं चौबीसों घण्टे अविराम कर्म में ही लगा रहता हैं। और यह देखकर लोग भी तद्वसार कम या अधिक मात्रा में बरतते हैं। पर यदि मैं आलस्य करूँ तो दुनिया का क्या हो ? सूर्य, चन्द्र, तारे इत्यादि स्थिर हो जायँ और जगत् का नाश हो; यह तो तू समझ सकता है। और इन सबको गति देनेवाला —नियम में रखनेवाला—तो मैं ही हुँ न १ पर लोगों में और मुझमें इतना फ़र्क़ ज़रूर है — मुझे बासक्ति नहीं; लोग आसक्त हें; स्वार्थ के वश होकर मज़-दरी किया करते हैं। तुझ जैसा समझदार ज्ञानी यदि कर्म होडे. तो लोग भी वैसा ही करें। और बुद्धि-अष्ट बर्ने। तुझे तो आसक्ति छोडकर कर्त्त व्य करना चाहिये जिससे लोग कर्म-श्रष्ट न हों. और धीरे-धीरे अनासकत होना सीखें। मनुष्य के स्वभाव में जो गुण विद्यमान हैं. उनके वश होकर वह कार्य तो करता ही रहेगा। मुर्ख ही यह मानता है, कि मैं करता हुँ। साँस लेना जीव-मात्र की प्रकृति है, स्वभाव है। आँख पर किसीके बैठते ही मनुष्य स्वभावतः पलक हिलाता है। तब वह नहीं कहता, कि 'मैं साँस लेता हूँ', 'मैं पलक मारता हुँ'। यों, जितने कर्म किये जायँ वे सब स्वभाव से डी गुणानसार क्यों नहीं ? उनके लिये अहंकार क्या ? और

इस प्रकार बिना ममत्व के सहज कर्म करने का सुवर्ण-मार्ग यह है कि सब कर्म मेरे अर्पण किये जायें और मेरे निमित्त निर्मम होकर किये जायें। यों करते हुए जब मनुष्य में से अहंबृत्ति, स्वार्थभाव नष्ट होता है, तब उसके कर्म-मात्र स्वार्भमाविक और निर्दोष बन जाते हैं। वह अनेक झंझटों से मुक्त हो जाता है। फिर उसके छिए कर्मबन्धन—जैसा कुछ नहीं रहता, और जहाँ स्वमाव के अनुसार कम होता है,वह बलात् न करने का दावा करने में ही अहता है। ऐसा बछात्कार करनेवाला मले, बाहर से कुछ न करता हुआ-सा प्रतीत हो, भीतर तो उसका सब प्रयञ्ज चलता ही रहता है। यह बाह्य चेष्टा से भी बुरा है, और अधिक बन्धनकारक है।

इक़ीकृत यह है कि इन्द्रियों को अपने-अपने विषयों में राग-द्रेष रहता ही है। कान को अमुक सुनना पसन्द होता है और अमुक नापसन्द; नाक को गुलाब का फूल सुँवना पसन्द पड़ता है, मल आदि की दुर्गन्ध नहीं भाती। यही हाल सब इन्द्रियों का समझ ले। अतएव मनुष्य को जो करना है, वह तो यह है कि वह इन राग-द्रेष रूपी दो लुटेरों के वश में कभी न हो,और इन्हें निकाल बाहर फेंके। कर्म को दूँद्ता न फिरे; आज यह, कल दूसरा, परसों तीसरा, यों व्यर्थ हाथ-पैर न पटके। पर अपने हिस्से जो सेवा आवे, उसे ईखरप्रीत्यर्थ करने को तत्पर रहे। इस प्रकार करने से यह भावना उत्पन्न होगी कि जो कुल करते हैं वह ईश्वर ही कराता है। यह ज्ञान उपजेगा और अहंभाव मिट जायगा। इसका नाम है, स्वधर्म। स्वधर्म पर डटे रहना, क्योंकि निजके अनासक्तियोग : गीताबोध ]

िलये वही उत्तम है। मले, परधमं अधिक अच्छा दिखाई देता हो, तो भी वह भयानक है, यह समझ। स्वधमं का आचरण करते हुए मृत्यु की भेंट करने में मोक्ष है।

रामा-द्वेष-रहित होकर ही कर्म करना चाहिये। वही यज्ञ है। जब भगवान् ने यह कहा, तो अर्जुन ने पृछा—"मनुष्य किसको प्रेरणा से पापकर्म करता है? अकसर ऐसा मास्त्रम होता है, मानो कोई ज़बरदस्ती इसे पाप-कर्म की ओर घसी-टता हो।"

भगवान् बोले--मनुष्य को पापकर्म की और घसीटने-वाळा काम है, और कोघ है। ये सगे माई-से हैं। काम पूरा न हुआ कि क्रोध आकर खड़ा ही तो है। और जिसमें काम-कोध है उसे हम रजोगुणी कहते हैं। मनुष्य का बड़ा शत्रु यही है। इससे रोज युद्ध करना है। दर्पण पर धूळ छा जाने से जैसे वह धुँचला हो जाता है, अथवा आग जबतक धुआँ होता है, तबतक ठीक से सुल्यती नहीं, या गर्भ जनतक झिल्ली से ढका रहता है, तनतक उसका दम घुटता रहता है, वैसे ही काम-क्रोध ज्ञानी के ज्ञान को तेजस्वी नहीं होने देते, धुँघला कर देते हैं या उसका दम घोंट देते हैं। यह काम अग्नि के समान विकराल है, और इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, सबको अपने वश करके मनुष्य को पछाइता है। इसिंख्ये तु सबसे पहले इन्द्रियों पर कब्ज़ा जमा ले, फिर मन को जीतना, ऐसा करते हुए बुद्धि, भी तेरे वश होकर रहेगी । क्यों कि यद्यपि इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि उत्तरोत्तर एक दूसरे से बड़कर हैं, तो भी इन सबकी अपेक्षा आत्मा

बहुत अधिक है। मनुष्य को आत्मा की-अपनी-शक्ति का भान नहीं है, इसी कारण वह मानता है कि इन्द्रियाँ वज्ञ में नहीं रहतीं, या मन नहीं रहता, या बुद्धि काम नहीं करती। ओत्मा की शक्ति का विश्वास होते ही दूसरा सब आसान हो जाता है। और जिसने इन्द्रिय, मन तथा बुद्धि को वश में रखा है, काम-क्रोध या उनकी असंख्य सेना उसका कुछ भी नहीं कर सकती।

इस अध्याय को मैंने गीता को समझने की कंजी कहा है। और उसका सार हम एक वाक्य में यह देखते हैं कि 'जीवन सेवा के लिए हैं, भोग के लिए नहीं।' इसलिए हमें जीवन को यज्ञमय बना छेना चाहिये। यह समझ छेने से ही ऐसा हो नहीं जाता । पर यह जानकर भाचरण करते हुए हम उत्तरोतर गुद्ध बनते हैं । किन्तु सच्ची सेवा किसे कहा जाय ? यह जानने के लिए इन्द्रिय-दमन आवश्यक है। ऐसा करने से हम उत्तरोत्तर सत्यरूपी परमात्मा के निकट पहुँचते जाते हैं। युग-युग में हमें सत्य के अधिक दर्शन होते हैं। सेवा कार्य भी यदि स्वार्थ की दृष्टि से किया जाय तो वह यज्ञ नहीं रहता । इसीलिए अनासक्ति की परम आवश्यकता है। इतना जान चुकने पर हमें किसी दूसरे तीसरे वाद-विवाद में नहीं पड़ना पड़ता। अर्जुन को सचमुच ही स्वजनीं को मारने का बोध दियाथा ? क्या उसमें धर्म था ? ऐसे प्रश्न उठते नहीं । अनासक्ति आनेपर हमारे हाथ में किसी को मारने की छुरी होते हुए भी, सहज ही वह छूट जाती है। पर अनासक्ति का आडम्बर करने से वह नहीं - अनासक्तियोग : गीताबोध ]

आती। हम प्रयत्न करें, तो आज आवे, या हज़ारों वर्ष प्रयत्न करने पर भी न आवे। इसकी भी चिनता हमें छोड़नी होगी। प्रयत्न में ही सफलता है। प्रयत्न सचमुच ही करते हैं, कि नहीं, हमें इसकी पूरी निगरानी रखने की आवश्यकता है। इसमें आत्मा को घोखा न देना चाहिए। और इतना ध्यान रखना तो सबके खिये शनय है ही।

ियरवडा मन्दिर ता । २४-२५।११।३०

### [ 3 ]

यह ऋध्याय गीता का स्वरूप जानने की कुंजी कहा जा सकता है। इसमें कर्म कैसे करना, कीन कर्म करना छीर, सचा कर्म किसे कहना चाहिए, यह साफ किया गया है। और बत-बाया है कि सच्चा ज्ञान पारमार्थिक कर्मों में परिस्तृत होना ही चाहिए।

श्रर्जुन उवाच

ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन । तर्तिक कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥१॥ अर्जुन बोले—

हे जनार्दन ! यदि आप कर्म से बुद्धि को अधिक श्रेष्ठ मानते हैं, तो हे केशव ! आप मुक्ते घोर कर्म में क्यों लगाते हैं ?

टिप्पणी—बुद्धि ग्रर्थात् समलबुद्धि ।

व्यामिश्रेगेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव में । तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्तुयाम् ॥२॥ श्रपने मिश्र वचनों से मेरी बुद्धि को श्राप मानों शंकाशील बना रहे हैं। इसलिए श्राप सुमसे एक - अनासक्तियोग : गीताबोध ]

ही बात निश्चयपूर्वक कहिए, कि जिससे मेरा कल्याण हो ! २

टिप्पणी—अर्जुन उलमन में पड़ जाता है, क्योंकि एक श्रीर से मगवान् उसे शिथिल होने के लिए उलहना देते हैं श्रीर दूसरी श्रीर दूसरे श्रीयाय के ४१-५० श्रोंकों में कर्मत्याग का श्रामास आ जाता है। मगवान् यह आगे बतलायेंगे कि गंभीरता से विचारों, तो ऐसा नहीं है।

श्रीभगवानुवाच

लोकेऽस्मिन्द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानध। ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्॥३॥

श्रीभगवान् बोछे—

हे पापरहित ! इस लोक में मैंने पहले दो अव-स्थायें बतलाई हैं। एक तो ज्ञानयोग द्वारा सांख्यों की, दूसरी कर्मयोग द्वारा योगियों की। ३ न कर्मणामनारम्भान्नेष्कर्म्य पुरुषोऽरनुते। न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति॥॥॥

मनुष्य कर्म का आरम्भ न करने से निष्कर्मता का अनुभव नहीं करता है, और, न कर्म के केवल बाहरी त्याग से मोच पाता है।

टिप्पणी—निष्कर्मता अर्थात् मन से, वाणी से, और शरीर से ६० कर्मकान करना। ऐसी निष्कर्मताका अनुभव कोई कर्मन करने सेकर नहीं सकता। तब इसका अनुभव कैसे हो, सो अब देखनाहै।

न हि कश्चित्चणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् । कार्यत ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः ॥५॥

वास्तव में कोई एक ज्ञाग्भर भी कर्म किये बिना नहीं रह सकता। प्रकृति से उत्पन्न हुए गुण ज्ञवर्दस्ती पड़े प्रत्येक मनुष्य से कर्म कराते हैं। ५

कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य त्रास्ते मनसा स्मरन् । इन्द्रियार्थान्वमृढात्मा मिथ्याचारःस उच्यते॥६॥।

जो मनुष्य कर्म करनेवाली इन्द्रियों को रोकता है, परन्तु उन इन्द्रियों के विषयों का चिन्तन मन से करता है, वह मूढ़ात्मा मिथ्याचारी कहलाता है। ६

टिप्पणी—जैसे, जो वाणी को तो रोकता है, पर मन में किसी को गाली देता है, वह निष्कर्म नहीं बल्कि मिथ्याचारी है। इसका यह तारपर्य नहीं है, कि जबतक मन न रोका जा सके, तबतक शरीर को रोकना निर्दर्थक है। शरीर को रोके बिना मन पर अंकुश आता ही नहीं। परन्तु शरीर के अंकुश के साथ-साथ मन पर अंकुश रखने का प्रयत्न होना ही चाहिए। जो लोग भय या ऐसे ही बाहरी कारणों से शरीर की रोकते हैं, परन्तु मन को नहीं रोकते, इतना ही नहीं, बल्कि मन से तो विषयों का भोग करते रहते हैं, और भौका। भिले, तो

अनासकियोग : गीताबोध ]

शरीर से मो मोर्गे ऐते मिथ्याचारी को यहाँ निन्दा है। इसके आगे के खोक में इससे उलटा भाव दरसाते हैं।

यस्तिनिद्रयाणि मनसा नियम्यारमेतेऽर्जुन । कर्मेनिद्रयेः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥७॥ परन्तु हे अर्जुन ! जो मनुष्य इन्द्रियों को मन से नियम में रखकर, संगरिहत होकर, कर्म करनेवाली

नियम में रखकर, संगरिहत होकर, कर्म करनेवाली इन्द्रियों द्वारा कर्मयोग का आरम्भ करता है, वह श्रेष्ट पुरुष है।

टिप्पणी—इसमें बाहर और अन्दर का मेल साथा है। मन को अंकुश में रखते हुए भी मनुष्य शरीर द्वारा अर्थात कर्मेन्द्रियों द्वारा, कुछ-न-कुछ तो करेगा ही। परन्तु जिसका मन अंकुशित है, उसके कान द्वित वातें न सुनकर ईश्वर भजन सुनेंगे, सत्पुरुषों का गुण-गान सुनेंगे। जिसका मन अपने वशा में है, वह जिसे हम लोग विषय सममते हैं, उसमें रस नहीं लेगा। ऐसा मनुष्य आत्मा को शोभा देने वाले कर्म ही करेगा। ऐसे कर्मी का करना कर्ममार्ग है। जिस यल से आत्मा का शरीर के बन्धन से छूटने का थोग सथे, वह कर्मथोग है। इसमें विषयासक्ति को स्थान होता ही नहीं।

नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः। शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धचेदकर्मणः।।८॥ इसलिए तू नियतं कर्म कर। कर्म न करने से कर्म करना व्यधिक अच्छा है। तेरे शरीर का व्यापार भी कर्म बिना नहीं चल सकता। टिप्पणी—नियत शब्द मूल श्लोक में हैं। उसका सम्बन्ध पिछले श्लोक से हैं। उसमें मन द्वारा इन्द्रियों को नियम में रखते हुए संग रहित होकर कर्म करनेवाले की स्तुति हैं। यहाँ नियत कर्म का अर्थात् इन्द्रियों को नियम में रखकर किये जानेवाले कर्म का। अनु-रोध किया गया है।

यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः ।
तद्र्थं कर्म कीन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर ॥६॥
जो कर्म यज्ञ के लिए किये जाते हैं, उनके अविरिक्त कर्मों से इस लोक में बन्धन पैदा होता है।
इसलिए हे कीन्तेय ! तू राग-रहित हो यज्ञार्थ कर्म
कर।

हिष्पणी—यज्ञार्थं अर्थात् परोपकारार्थं, ईश्वरार्थं किये हुए कर्म । सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः । अनेन प्रसाविष्यञ्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक् ॥१०॥

यज्ञ के सहित प्रजा को उपजाकर प्रजापित ब्रह्मा ने कहा—इस यज्ञ द्वारा तुम्हारी वृद्धि हो । यह तुम्हें मनचाहा फल दे ।

देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥११॥ 'यज्ञ द्वारा तुम देवतात्रों का पोषण करो श्रौर अनासक्तियोग : गीतानोध j

देवता तुम्हारा पोषण करें, श्रौर एक दूसरे का पालन करके तुम परम कल्याण को पाश्रो। ११

इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः। तैर्दत्तानप्रदायम्यो यो ग्रङ्के स्तेन एव सः।१२।

यज्ञ द्वारा सन्तुष्ट हुए देवता तुम्हें मनचाहे भोग देंगे। उनका बदला दिये बिना, उनका दिया हुआ, जो भोगेगा वह अवश्य चोर है।'

टिप्पणी—यहाँ देव का अर्थ है भृतमात्र, ईश्वर की सृष्टि। भृतमात्र को सेवा, देव-सेवा है, और वह यज्ञ है।

यज्ञाशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वाकिल्बिषैः। मुझते ते त्वषं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्।१३।

जो यज्ञ से उबरा हुआ खानेवाले हैं, वे सब पापों से छूट जाते हैं। जो अपने लिए ही पकाते हैं, वे पाप खाते हैं।

स्रज्ञाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसंभवः । यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः ॥१४॥।

अन्न से भूतमात्र उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्म से होता है। १४

कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माचरसमुद्भवम् । तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् ॥१५॥

तू ऐसा समम कि कर्म प्रकृति से उत्पन्न होता है, प्रकृति अन्तरब्रह्म से उत्पन्न होती है और इसलिए सर्व-व्यापक ब्रह्म सदा यज्ञ में रहता है।

एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः। श्रवायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति ॥१६॥

इस प्रकार प्रवर्तित चक्र का जो अनुकरण नहीं करता, वह मनुष्य अपना जीवन पापी बनाता है, इन्द्रियों के सुखों में फँसा रहता है और हे पार्थ ! वह व्यर्थ जीता है।

यस्त्वात्मरितरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः। स्रात्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्ये न विद्यते ॥१७॥

पर जो मनुष्य त्रात्मा में रमण करता है, जो डसीसे तृप्त रहता है और डसीमें सन्तोष मानता है, डसे कुछ करना नहीं रहता।

नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन । न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद्रर्थव्यपाश्रयः ॥१८॥ अनासक्तियोग : गोताबाव ]

करने न करने में उसका कुछ भी स्वार्थ नहीं है। भूतमात्र में उसे कोई निजी स्वार्थ नहीं है। १८ तस्मादसक्तः सततं कार्य कर्म समाचर । अप्रक्षां ह्याचरन्कर्म परमाझोति पृरुषः ॥१६॥

इसलिए तू तो संगरिहत होकर निरन्तर कर्तव्य कर्म कर। असंग रहकर हो कर्म करने वाला पुरुष मोच पाता है।

कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकाद्यः । लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कतुमहिसि ॥ २०॥

जनकादि कर्म से ही परमसिद्धि को पा गये हैं। लोकसंप्रह की दृष्टि से भी तुक्ते कर्म करना उचित है।

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तद्रनुवर्तते॥२१॥

जो-जो आचरण उत्तम पुरुष करते हैं उसका अनुकरण दूसरे लोग करते हैं । वे जिसे प्रमाण बनाते हैं उसका लोग अनुसरण करते हैं। २१

न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन । नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि ॥२२॥ हे पाथ ! मुक्ते तीनों लोकों में कुछ भी करने को नहीं है । पाने योग्य कोई वस्तु पाई न हो ऐसा नहीं है तो भी मैं कर्म में लगा रहता हूँ। २२

टिप्पणी—सूर्यं, चन्द्र, पृथ्वी इत्यादि की अविराम श्रीर अच्क गति ईश्वर के कर्म सूचित करती हैं। ये कर्म मानसिक नहीं किन्तु शारीरिक गिने जा सकते हैं। ईश्वर निराकार होते हुए भी शारीरिक कर्म कैसे करता है, ऐसी शंका की गुंजाइश नहीं है। क्योंकि वह अशरीर होने पर भी शरीर की तरह ही आचरण करता हुआ दिखाई देता है। इसलिए वह कर्म करते हुए भी अकर्मी और अलिप्त है। मनुष्य को समम्मना तो यह है कि जैसे ईश्वर की अत्येक छति यंत्रवत् काम करती है, वैसे ही मनुष्य को भी बुद्धिपूर्वंक किन्तु यन्त्र की भांति ही नियम से काम करना चाहिए। मनुष्य को विशेष्ता इसमें नहीं है कि वह यन्त्र की गति का अनादर करके स्वेच्छान्धारी हो जाय, उसे चाहिए कि समम्म-बूम कर उस गति का अनुकरण करे। अलिप्त और असंग रहकर, यंत्र की तरह कार्य करने से वह विसता नहीं। वह मरने तक ताजा रहता है। देह के नियम के अनुसार देह समय पर नष्ट होती है, परन्तु उसके अन्दर का आत्मा ज्यों-का-त्यों ही रहता है।

यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मएयतान्द्रतः । मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थे सर्वशः ॥२३॥ यदि मैं कभी श्रॅगड़ाई लेने के लिए भी रुके बिना कर्म में लगा न रहूँ तो हे पाथ ! लोग सब अनासक्तियोग : गीताबोध ]

तरह से मेरे आवरण के अनुसार चलने लगेंगे।२३ उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यो कर्भ चेदहम् । संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः २४

यदि मैं कमें न कहाँ तो ये लोक श्रष्ट हो जायँ, मैं अव्यवस्था का कत्ती बन्ं और इन लोकों का नाश कहाँ। २४

सक्ताः कर्मययविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत । कुर्यादिद्वांस्तथासक्तश्चिकीर्धुर्लोकसंग्रहम् ॥२५॥

हे भारत ! जैसे अज्ञानी लोग आसक्त होकर काम करते हैं, वैसे ज्ञानी को आसक्तिरहित होकर लोककल्याण की इच्छा से काम करना चाहिए। २५ न बुद्धिमेद्दं जनयेदज्ञानां कर्मसांगिनाम्।

जीवयेत्सर्वकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरत् २६ कर्म में आसक्त अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि को ज्ञानी डाँवाडोल न करे, परन्तु समत्वपूर्वक अच्छी तरह कर्म करके उन्हें सब कर्मों में लगावे। २६ प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः । अहंकारविमूडातमा कर्ताहमिति मन्यते ॥२७॥

सब कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किये हुए होते

हैं। अहंकार से मूद बना हुआ मनुष्य 'मैं कर्ता हूँ' ऐसा मानता है।

तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः । गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते ॥२८॥

हे महाबाहो ! गुण और कर्म के विभाग का रहस्य जाननेवाला पुरुष 'गुण गुणों में बर्त रहे हैं' ऐसा मानकर उसमें आसक्त नहीं होता। २८

टिप्पणी—जैसे श्वासोच्छ्वास आदि की क्रियार अपने-आप होती रहती हैं, उनमें यनुष्य आसक्त नहीं होता और जब उन अक्षें की कोई बीमारी होती है तभी मनुष्य की उनकी चिन्ता करनी पड़ती है या उसे उन अक्षें के अस्तित्व का भान होता है, वैसे ही स्वामा-विक कर्म अपने-आप होते हों तो उनमें आसक्ति नहीं होती। जिसका स्वभाव उदार है वह स्वयं अपनी उदारता को जानता मी नहीं; परन्तु उससे दान किये बिना रहा ही नहीं जाता। ऐसी अनासिक अन्यास और ईश्वरक्रणा से ही अप्त होती है।

प्रकृतेर्गुणसंगूढाः सञ्जन्ते गुणकर्मस । तानकृत्स्वविदो मन्दान्कृत्स्ववित्र विचालयेत् २६

प्रकृति के गुणों से मोहे हुए मनुष्य गुणों के कमों में व्यासक्त रहते हैं। ज्ञानियों को चाहिए कि वे इत अज्ञानी, मंदबुद्धि लोगों को श्रक्षिर न करें।२९

भनासक्तियोग : गीताबोध ]

माय सर्वाणि कर्माणि सैन्यस्याध्यात्मचेतसा । निराशीर्निर्ममो भृत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ३०॥

अध्यात्मवृत्ति रखकर सव कर्म मुसे अर्पण करके आसक्ति और भमत्व को छोड़ रागरहित होकर तू युद्ध कर ।

टिप्पणी—जो देह में रहते हुए आत्मा को पहचानता है और उसे परमात्मा का अंश जानता है वह सब परमात्मा को ही अर्पण करेगा। वैसे ही जैसे कि नौकर मालिक के नाम पर काम करता है और सब कुछ उसीको अर्पण करता है।

ये मे मतिमदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः । श्रद्धावन्तोऽनस्यन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्माभिः३१॥

श्रद्धा रखकर, द्वेष छोड़कर जो मनुष्य मेरे इस मत के श्रनुसार चलते हैं, वे भी कर्म बन्धन से छूट जाते हैं।

ये त्वेतद्वभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठिन्ति मे मतम् । सर्वज्ञानविमूढांस्तान्विद्धि नष्टानचेतसः ॥३२॥

परन्तु जो मेरे इस श्रमिश्राय में दोष निकाल कर उसका श्रनुसरण नहीं करते, वे ज्ञानहीन मूर्खें हैं। उनका नाश हुश्रा समम्म। ३२

सदृशं चेष्टते स्वस्थाः प्रकृतेज्ञीनवानिष । प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ३३॥

ज्ञानी भी अपने स्वभाव के अनुसार वर्तते हैं, प्राणीमात्र अपने स्वभाव का अनुसरण करते हैं, वहाँ बलात्कार क्या कर सकता है ?

टिप्पणी—यह भ्रोक दूसरे अध्याय के ६१ वें या ६ वें भ्रोक का विरोधी नहीं है। इन्द्रियों का निग्रह करते-करते मनुष्य को मर मिटना है, लेकिन फिर भी सफलता न मिले तो निग्रह अर्थात बलात्कार निरर्थक है। इसमें निग्रह की निन्दा नहीं की गई है, स्व-माव का साम्राज्य दिखलाया गया है। यह तो मेरा स्वभाव है, यह कहकर कोई खोटाई करने लगे तो वह इस श्लोक का अर्थ नहीं सम-मता। स्वभाव का हमें पता नहीं चलता । जितनी आदतें हैं सब स्वभाव नहीं है। और आत्मा का स्वभाव कर्ष्यगमन है। इसलिए आत्मा जब नीचे उतरे तब उसका सामना करना कर्तव्य है। इसीसे नीचे का श्लोक स्पष्ट करता है।

इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ । तयोने वशमागच्छेतौ झस्य परिपन्थिनौ ॥३४॥

श्रपने-श्रपने विषयों के सम्बन्ध में इन्द्रियों को रागद्वेष रहता ही है। मनुष्य को उनके वश न होना चाहिए, क्योंकि वे मनुष्य के मार्ग के बाधक हैं। ३४

टिप्पणी--कानका विषय है सुनना, जी भावे वहीं सुनने की

अमासक्तियोग : गीताबोध ]

इच्छा राग है। जो न भावे सुनने की अनिच्छा देष है। 'यह तो स्वभाव है' यह कहकर राग-देष के वश नहीं होना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। आत्मा का स्वभाव सुख-दुःख से अछूते रहना है। उस स्वभाव तक मनुष्य को पहुँचना है।

श्रेयान्स्वधर्मी विगुणः परधर्मीत्स्वनुष्ठितात् । स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मी भयावहः॥ ३५॥

पराये धर्म के सुलभ होनेपर भी उससे अपना धर्म विगुण हो तो भी अधिक अच्छा है। स्वधर्म में मृत्यु भली है। परधर्म भयावह है। ३५

टिप्पणी समाज में एक का धर्म काडू देने का होता है श्रीर दूसरे का धर्म हिसाब रखने का होता है। हिसाब रखनेवाला अपना धर्म त्याग दे तो वह अष्ट हो जाय और समाज को हानि पहुँचे। ईश्वर के यहाँ दोनों की सेवा का मूल्य उनकी निष्ठा के अनुसार कृता जायगा। व्यवसाय का मूल्य वहाँ तो एक ही हो सकता है। दोनों ईश्वरापंण बुद्धि से अपना कर्तव्य पालन करें तो समान-रूप से मोचके अधि-कारी बनते हैं।

श्रर्जुन उवाच

अध्य केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः । अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः ३६॥ ७२ ग्रर्जुन बोले-

हे वार्ष्णीय ! मानों बलात्कार से लगता हुआ न चाहता हुआ भी मनुष्य जो पाप करता रहता है, वह किस की प्रेरणा से ?

श्रीभगवानुवाच

काम एप क्रोघं एप रजोगुणसमुद्भवः । महाशनो महापाप्मा विद्वचेनमिह वैरिणम् ।३७। श्रीभगवान् बोले—

रजोगुण से उत्पन्न होनेवाला यह (प्रेरक) काम है, क्रोध है, इसका पेट ही नहीं भरता । यह महापापी है, इसे इस लोक में शत्रुक्ष समक । ३७

टिप्पणी—हमारा वास्तविक रात्रु अन्तर में रहनेवाला चाहें काम कहिए, चाहे क्रोध—वही हैं।

धूमेनावियते वह्निर्यथादशों मलेन च । यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् ॥३८॥

जिस तरह घुँचें से आग, मैल से दर्पण किंवा भिल्ली से गर्भ ढका रहता है उसी तरह कामादिरूप शत्रु से यह ज्ञान ढका रहता है।

त्रावृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा । कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च ॥३६॥ भनासक्तियोग : गीताबोध ।

हे कौन्तेय ! तृप्त न किया जा सकनेवाला यह कामरूप अग्नि नित्य का शत्रु है । उससे ज्ञानी का ज्ञान ढका रहता है। 38 इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानपुच्यते । एतैविंमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् ॥४०॥ इन्द्रियाँ, मन श्रौर बुद्धि—इस शत्रु के निवास-

स्थान हैं। इनके द्वारा ज्ञान को टककर यह शत्रु देह-धारी को बेसुध कर देता है। 80

टिप्पणी-इन्द्रियों में काम व्याप्त होने के कारण मन मलिन होता है उससे विवेकशक्ति मन्द पड़ती है, उससे ज्ञानका नाश होता है। देखो श्रध्याय २, श्लोक ६२-६४।

तस्मान्वमिन्द्रियाएयादौ नियम्य भरतर्षभ । पाप्मानं प्रजिह ह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् ॥४१॥

हे भरतर्षभ ! इसलिए तू पहले तो इन्द्रियों को नियम में रखकर इस ज्ञान और अनुभव का नाश करनेवाले इस पापी का श्रवश्य त्याग कर।

इद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः । मनसस्तु परा बुद्धियीं बुद्धेः परतस्तु सः ॥४२॥ इन्द्रियाँ सूक्स हैं, उनसे अधिक सूक्ष्म मन है,

108

इससे श्रधिक सूक्ष्म बुद्धि है । जो बुद्धि से भी श्रत्यन्त सूक्ष्म है वह श्रात्मा है । ४२

टिप्पणी — तात्पर्य यह कि यदि इन्द्रियाँ वश में रहें तो सूद्रम काम को जीतना सहज ही जाय।

एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तम्यात्मानमात्मना । जिह शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॥४३॥

ॐ तत्सदिति श्रीमङ्गगवद्गीतासूपनिषत्सु श्रहा-विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्म-योगो नाम तृतीयोऽध्यायः॥३॥

इस तरह बुद्धि से परे आत्मा को पहचान कर श्रौर आत्मा द्वारा मन को वश करके हे महाबाहो ! कामरूप दुर्जय शत्रु का संहार कर । ४३

टिप्पणी—यदि मनुष्य रारीरस्थ आत्मा को जान ले तो मन उसके वश में रहेगा, इन्द्रियों के वश में नहीं रहेगा । और मन जीता जाय तो काम क्या कर सकता है ?

#### ॐ तत्सत्

इस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीतारूपी उपनिषद् अर्थात् ब्रह्मविश्वान्तर्गत योगशास्त्र के श्रीकृष्णार्जुनसंवाद का कर्मयोग नामक तीसरा अध्याय समाप्त हुआ।

# [ ४ ] ज्ञान-कर्मयोग

[ मंगलप्रभात

[ भगवान् अर्जुन से कहते हैं — मैंने तुझे जो निष्काम कर्म-्योग बताया, वह बहुत प्राचीन काल से चला आया है। यह कोई नई बात नहीं। तू प्रिय भक्त है इसिछए, और, भभी त् धर्म-सङ्कट में हैं, इसलिए उससे मुक्त करने के लिए मैंने तुझे यह सिखाया है। जब-जब धर्म की निन्दा होती है और अधर्म फैछता है, तब-तब मैं अवतार छेता हुँ। भक्तों की रक्षा करता हुँ। पापियों का संहार करता हूँ। मेरी इस माया को जो जानता है और विश्वास रखता है कि अधर्म का छोप होगा ही, साधु पुरुष का रक्षक-बळी-ईश्वर है ही, वह धर्म का त्याग नहीं करता और अन्त में मुझे पाता है। चूँकि ऐसे छोग मेरा ध्यान धरने वाले होते हैं, मेरा आश्रय लेने वाले होते हैं, इसलिए काम-क्रोधादि से मुक्त रहते हैं, और तप और ज्ञान द्वारा ग्रुद्ध रहते हैं। मनुष्य जैसा करते हैं, वैसा फल पाते हैं। मेरे क़ान्नों से बाहर जाकर कोई रह नहीं सकता । गुण-कर्म के भेदानुसार मैंने चार वर्ण पैदा किये हैं, तो भी यह न मान कि मैं उनका कर्ता हूँ। क्योंकि मुझे उस कार्य से किसी फल की अपेक्षा नहीं, उसका पाप-पुण्य मुझे न होगा। यह

ईश्वरी माया समझने-जैसी है। जगत् में जो भी काम होता है वह सब ईश्वरीय नियमों के अनुसार होता है, तथा ईश्वर उससे अलिस रहता है, इसलिए वह उसका कर्चा भी है और अकर्चा भी। यों अलिस रह कर बिना फल की इच्छा किये जिस प्रकार ईश्वर बरतता है वैसे मनुष्य भी बरते तो अवश्य मोक्ष पावे। ऐसा मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है। मजदूरी में न हो तो भी किया-रूप में उसका फल मिलता ही है। फल तो अनन्त है, पर किया में तादात्म्य होना चाहिए। ऐसा करते हुए याज्ञिक में पवित्रता इत्यादि भी होनी चाहिए, ऐसे समय याज्ञिक को किसी प्रकार कामना नहीं होनी चाहिए।

निष्काम कर्म

मनुष्य को न करने योग्य काम की भी तुरन्त ही खबर हो जाया करती है। जिनके लिए कामना है, जो बिना कामना के हो ही नहीं सकते वे सब न करने के कम कहाते हैं जैसे कि चोरी-क्यिभचार। ऐसे कम कोई अलिस रह कर नहीं कर सकता। अतएव जो कामना और संकल्पों को छोड़ कर कर्त्तव्य-कम करता रहता है, कह सकते हैं कि उसने अपनी ज्ञान रूपी अग्नि द्वारा अपने कम जला डाले हैं। इस प्रकार जिसने कर्म-फल का संग छोड़ा है, वह आदमी हमेशा सन्तुष्ट रहता है, सदा स्वतंत्र होता है, वह किसी प्रकार के संग्रह में नहीं पड़ता और जैसे नीरोग मनुष्य क शरीरिक क्रियायें सहज गति से हुआ करती हैं, वह स्वयं उन्हें कर रहा है, इस बात का सनासक्तियोग : गीताबोध J

श्रामिमान छसे नहीं होता, ईमान तक नहीं रहता स्वयं निमित्त मात्र बना रहता है। सफलता मिली तो भी क्या और निष्फलता मिली तो भी क्या—वह न फूल उठता है, न घबराता है। उसके कम मात्र यज्ञरूप-सेवार्थ होते हैं। वह समस्त कमों में ईश्वर को ही देखता है और अन्त में ईश्वर को ही पाता है।

यज्ञ तो अनेक प्रकार के बताये गये हैं उन सब के
मूल में शुद्धि और सेवा होती है। इन्द्रिय-दमन एक प्रकार
का यज्ञ है। किसी को दान देना दूसरा प्रकार है। प्राणायामादि भी शुद्धि के लिए किया गया यज्ञ है। इसका
ज्ञान किसी जानकार,गुरु से सीखा जा सकता है। सब बिना
समझे ज्ञान के नाम से अनेक प्रवृत्तियाँ शुरू कर दें तो
अज्ञान-जन्य होने के कारण मले के बदले बुरा भी कर बैठें।
इसलिए प्रत्येक कार्य के ज्ञान-पूर्वक होने की पूरी आवश्यकता है।

यह ज्ञान अक्षर-ज्ञान नहीं । इस ज्ञान में शंका को स्थान ही नहीं रहता । श्रद्धा से इसका आरम्भ होता है और अन्त में अनुभव से ऐसे ज्ञान द्वारा मनुष्य सब जीवों को अपने में देखता है और अपने को ईश्वर में—अर्थात उसे यह सब प्रत्यक्ष की भाँति ईश्वरमय प्रतीत होता है । यह ज्ञान पापियों में भी, जो नाभी पापी है, उसका भी उद्धार करता है । यह ज्ञान मनुष्य को कर्म-बन्धन से मुक्त करता है । अर्थात् कर्म के फळ उसे स्पर्श नहीं करते । इस-सा पवित्र इस जगत् में और कुछ नहीं । इसलिए त श्रद्धा रख

कर, ईश्वर परायम होकर इन्द्रियों को वश में रखकर यह ज्ञान पाने का प्रयत्न करना;इससे तुझे परम शान्ति मिळेगी।

यह अध्याय, तथा तीसरा और पाँचत्राँ अध्याय —ये तीनों एक साथ मनन करने योग्य हैं। इनसे अनासिक योग क्या है, यह माळूम हो जाता है । यह अनासकिः निष्कामना कैसे मिल सकती है, इनमें बहुत कुछ हद तक दिया है। इन तीनों अध्यायों को मछी-माँति समझ छेने पर बाद के अध्यायों को समझने में कम कठिनाई पड़ती है। बाद के अध्याय हमें अनासक्ति पाने के साधन अनेक रीति से बतातें हैं। इस दृष्टिसे गीता का अभ्यास हमारे लिए जरूरी है। ऐसा करते हुए हम अपनी दैनिक उलझनों को गीता द्वारा बिना परिश्रम के सुलझा सकेंगे । रोज़मर्रा 🕏 महावरे से —अभ्यास से —यह हो सकता है । सब आज-माइश कर देखें । क्रोध चढ़ा नहीं कि तुरन्त ही तत्सम्बन्धी इलोक याद करके दवा दिया, किसी से द्वेष होने लगे, धैं छटने लगे, अघोरीपन-पेटूपन-सवारी गाँठने लगे, क्या करना, क्या न करना, ऐसा संकट आ पड़े, तब ऐसे तमाम सवालों का हल यदि श्रद्धा हो और नित्य मनन हो तो गीता-माता के नज़दीक मिछ जाता है। हमें इसकी बान हो जाय,इसीलिए रोज़ का परायण है,इसी कारण यह प्रयस है।] [ यरवडा मन्दिर ता० १-१२-३०

#### [8]

इस ऋव्याय में तींसरे का विशेष विवेचन है। और भिक्त भिन्न प्रकार के कई यज्ञों का वर्णन है।

श्री भगवानुवाच

इमं विवस्वते योगं प्रोवतवानहमव्ययम् । विवस्वानमनवे प्राह मनुरिच्वाकवेऽब्रवीत्॥१॥ श्रीकायवान बोले—

यह श्रविनाशी योग मैंने विवस्वान (सूर्य) से कहा। उन्होंने मनु से श्रौर मनु ने इश्वाकु से कहा।

एवं परम्पराप्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः । स कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप ॥ २॥

इस प्रकार परम्परा से मिला हुआ, राजर्षियों का जाना हुआ वह योग दीर्घकाल बीतने से नष्ट हो गया।

स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः । भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं स्रोतदुत्तमम् ॥३॥ वही पुरातन योग मैंने आज तुमे बतलाया है, क्योंकि तू मेरा भक्त है और यह योग उत्तम मर्भ की बात है।

अर्जुन उवाच

श्चपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः । कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति ॥४॥ श्चर्जन बोले—

श्रापका जन्म तो इधर का है, विवस्मान का पहले हो चुका है। तब मैं कैसे जानूँ कि श्रापने वह (योग) पहले कहा था?

श्रीभगवानुवाच

बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन । तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप ॥५॥ श्री भगवान बोर्छे—

हे अर्जुन ! मेरे और तेरे जन्म तो बहुत हो चुके हैं। उन सबको मैं जानता हूँ, तू नहीं जानता।

अजोऽपि सम्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया ॥६॥ अनासक्तियोग : गीताबोध ]

में अजन्मा, अविनाशी और भूतमात्र का ईश्वर होते हुए भी अपने स्वभाव को लेकर अपनी माया से जन्म ग्रहण करता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभवति भारत। अस्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।।।।

हे भारत ! जब-जब धर्म मन्द पड़ता है, श्रधर्म जोर करता है, तब-तब मैं जन्म ग्रहण करता हूँ। ज परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे॥ ॥ ॥ ॥

साधुत्रों की रज्ञा और दुष्टों के विनाश तथा धर्म का पुनरुद्धार करने के लिए युग-युग में में जन्म लेता हूँ।

टिप्पणी—यहाँ अद्धालु को आश्वासन है और सत्य की— धर्म की अविचलता की प्रतिज्ञा है। इस संसार में ज्वारमाटा हुआ ही करता है, परन्तु अन्त में धर्म की ही जय होती है। सन्तों का नाश नहीं होता, क्योंकि सत्य का नाश नहीं होता । दुष्टों का नाश ही है, क्योंकि असत्य का अस्तित्व नहीं है। ऐसा जान कर मनुष्य अपने कर्तापन के अभिमान से हिंसा न करे, दुराचार न करे। ईश्वर की गहन माथा अपना काम करती ही रहती है। यही अवतार या ईश्वर का जन्म है। वस्तुतः ईश्वर को जन्म ही नहीं लेना होता। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः । त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन ॥६॥

इस तरह जो मेरे दिव्य जन्म और कर्म का रहस्य जानता है वह, हे अर्जुन ! शरीर का त्याग कर पुनर्जन्म नहीं पाता, पर मुक्ते पाता है। ९

टिप्पणी—क्योंकि जब मनुष्य का दृढ़ विश्वास हो जाता है कि ईश्वर सत्य की ही जय कराता है तब वह सत्य की नहीं कोइता, धीरज रखता है, दुःख सहन करता है और ममतारहित रहने के कारण जन्म-मरण के चक्कर से छूटकर ईश्वर का ही ध्यान करते हुए उसीमें जय हो जाता है।

वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः । बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ॥१०॥

राग, भय और क्रोध से रहित हुए, मेरा ही ध्यान घरते हुए मेरा ही आश्रय लेनेवाले, ज्ञानरूपी तप से पवित्र हुए बहुतेरों ने मेरे स्वरूप को पाया है। १० ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥११॥

जो जिस प्रकार मेरा आश्रय लेते हैं मैं उन्हें इसी प्रकार फल देता हूँ । चाहे जिस तरह भी हो, अनासक्तियोग : गीताबोध ј

हे पार्थ ! मनुष्य मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं—
मेरे शासन में रहते हैं।

टिप्पणी—तात्पर्यं, कोई ईश्वरी कानून का उल्लंघन नहीं कर सकता । जैसा बोता है वैसा काटता है, जैसी करनी वैसी पार उत-रनी । ईश्वरी कानून में — कर्म के नियम में अपवाद नहीं है । सबको समान अर्थात् अपनी योग्यता के अनुसार न्याय मिलता है ।

काङ्चन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः । चित्रं हि मानुषे लोके सिद्धिभवति कर्मजा ॥१२॥

कर्म की सिद्धिचाहनेवाले इस लोक में देवताओं को पूजते हैं। इससे उन्हें कर्म-जनित फल तुरन्त मनुष्यलोक में ही मिल जाता है।

टिप्पणी—देवता श्रार्थात स्वर्ग में रहनेवाले इन्द्र वरुणादि व्यक्ति नहीं। देवता का श्रार्थ है ईश्वर की अंशरूपी शक्ति। इस श्रार्थ में मनुष्य भी देवता है। भाफ, बिजली श्रादि महान् शक्तियाँ देवता है। उनकी श्राराधना का फल तुरन्त श्रीर इसी लोक में मिलता हुआ हम देखते है। वह फल जणिक होता है। वह श्रारमा को सन्तोष नहीं देता, तो फिर मोच तो दे ही कहाँ से सकता है?

चातुर्वे एयं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः । तस्य कर्तारमपि मां विद्धाकर्तारमव्ययस् ॥१३॥ गुण और कर्म के विभागानुसार मैंने चार वर्ण उत्पन्न किये हैं । उनका कर्ता होने पर भी मुक्ते तू अविनाशी अकर्ता समक्त । १३ न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिन स बध्यते ॥१४॥

मुक्ते कर्म स्पर्श नहीं करते । मुक्ते इसके फल की लालसा नहीं है। इस प्रकार जो मुक्ते अच्छी तरह जानते हैं वे कर्म के बन्धन में नहीं पड़ते। १४

टिप्पणी—क्योंकि मनुष्य के सामने कर्म करते हुए अकर्मी रहने का सर्वोत्तम दृष्टान्त है। श्रीर सबका कर्ता ईश्वर ही है, हम निमित्तमात्र ही हैं, तो फिर कर्तापन का अभिमान कैसे हो सकता है ?

एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरिप ग्रुग्रुज्ञिभः । कुरु कर्मेव तस्मान्वं पूर्वैः पूर्वैतरं कृतम् ॥१४॥

यों जानकर पूर्वकाल में मुमुच लोगों ने कर्म किये हैं। इससे तू भी पूर्वज जैसे सदा से करते आये हैं वैसे कर।

किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः । तत्ते कर्म प्रवच्यामि यज्ज्ञात्वा मोच्यसेऽशुभात् १६

कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस विषय में सम-सदार लोग भी मोह में पड़े हैं। उस कर्म के विषय अनासक्तियोगः गोताबोध ]

में में तुमे अच्छी तरह बतलाऊँगा। उसे जानकर त् अञ्चम से बचेगा। १६ कर्मणो द्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः। अकर्मण्ये बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः।।१७॥

कर्म, निषिद्धकर्म और अकर्भ का भेद जानना चाहिए। कर्म की गति गृढ़ है। १७ कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्माण च कर्म यः। स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्वकर्मकृत्॥१८॥

कर्म में जो अकर्म देखता है और अकर्म में जो कर्म देखता है, वह लोगों में बुद्धिमान गिना जाता है। वह योगी है और वह सम्पूर्ण कर्म करने-वाला है।

टिप्पणी — कर्म करते हुए भां जो कर्तापन का अभिमान नहीं रखता, उसका कर्म अकर्म है, और जो बाहर से कर्म का त्याग करते हुए भी मन के महल बनाता ही रहता है, उसका अकर्म कर्म है। जिसे लक्षवा हो गया है, वह जब इरादा करके — अभिमानपूर्वक — बेकार हुए अंग को हिलाता है, तब वह हिलता है। यह बीमार अंग हिलाने की क्रिया का कर्ता बना। आत्मा का गुण अकर्ता का है। जो मोहग्रस्त होकर अपनेको कर्ता मानता है, उस आत्मा को मानों लक्षवा हो गया है और वह अभिमानी होकर कर्म करता है। इस भाँति जो कर्म की गति को जानता है, वही बुद्धिमान योगी कर्तव्य-

परायण गिना जाता है । मैं करता हूं यह माननेवाला कर्म-निकर्म का भेद भूल जाता है और साधन के भले-तुरे का विचार नहीं करता। श्रात्मा की स्वाभाविक गति ऊर्ध्व है, इसलिए जब मतुष्य नीतिमार्ग से हटता है तब उसमें श्रहंकार श्रवश्य है यह कहा जा सकता है। श्रमिमानरहित पुरुष के कर्म स्वभाव से ही सात्विक होते हैं।

यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः । ज्ञानाग्निद्य्यकर्माणं तमाहुः परिष्ठतं बुधाः ॥१६॥

जिसके समस्त आरम्भ कामना और संकल्प-रहित हैं, उसके कर्म ज्ञानरूपी अग्नि द्वारा भस्म हो गये हैं, ऐसे को ज्ञानी लोग पिडित कहते हैं। १९ त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः। कर्मएयभिष्रवृत्तोऽपि नैव किंचित्करोति सः।।२०।।

जिसने कर्मफल का त्याग किया है, जो सदा सन्तुष्ट रहता है, जिसे किसी आश्रय की लालसा नहीं है, वह कर्म में अच्छी तरह लगा रहने पर भी कुछ नहीं करता, यह कहा जा सकता।

टिप्पणी — अर्थात् उसे कर्म का बन्धन भोगना नहीं पड़ता।

निराशीर्यताचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः । शारीरं केवलं कर्मकुर्वन्नाप्नाति किल्बिषम् ॥२१॥ जो आशारहित है, जिसका मन अपने वश में

है, जिसने सारा संग्रह छोड़ दिया है और जिसका शरीर ही मात्र कर्म करता है, वह करते हुए भी दोषी नहीं होता।

टिप्पणी — अभिमानपूर्वक किया हुआ सारा कर्म चाहे जैसा सास्त्रिक होने पर भी बन्धन करनेवाला है। वह जब ईश्वरापण बुद्धि से बिना अभिमान के होता है, तब बन्धनरहित बनता है। जिसका में श्रन्यता को प्राप्त हो गया है, उसका शरीर ही भर कर्म करता है। सोते हुए मनुष्य का शरीर ही भर कर्म करता है, यह कहा जा सकता है। जो केंदी विवश होकर अनिच्छा से हल चलाता है, उसका शरीर ही भर काम करता है। जो अपनी इच्छा से ईश्वर का केंदी बना है, उसका भी शरीर ही भर काम करता है। स्वयं शस्य बन गया है, उसका भी शरीर ही भर काम करता है। स्वयं शस्य बन गया है, अरक ईश्वर है।

यद्दच्छालाभसंतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः । समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते ॥२२॥

जो यथालाभ से सन्तुष्ट रहता है, जो सुख-दु:खादि द्वन्द्वों से मुक्त हो गया है, जो द्वेषरहित हो गया है, जो सफलता-निष्फलता में तटस्थ है, वह कर्म करते हुए भी बन्धन में नहीं पड़ता। २२ गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानाविस्थतचेतसः। यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते।।२३॥ जो आसक्तिरहित है, जिसका चित्त ज्ञानमय है, जो मुक्त है और जो यज्ञार्थ ही कर्म करने वाला है, उसके सारे कर्म लय हो जाते हैं। 23 त्रक्षार्पणं त्रक्ष हविर्वृक्षात्रौ नूक्षणा हुतम् । ब्रुह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥२४॥ (यज्ञ में ) अर्पण ब्रह्म है, हवन की वस्तु-हिव ब्रह्म है, ब्रह्मरूपी श्रिप्त में हवन करनेवाला भी ब्रह्म है। इस प्रकार कमें के साथ जिसने ब्रह्म का मेल साधा है, वह ब्रह्म को ही पाता। 38 दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ।

यज्ञेनैवोपजुह्वति ॥२५॥ बुह्याग्रावपरे यज्ञं

कितने ही योगी देवताओं का पूजनरूपी यज्ञ करते हैं और कितने ही ब्रह्मरूप अग्नि में यज्ञद्वारा 24 यज्ञ को ही होमते हैं। श्रोत्रादीनीन्द्रियाएयन्ये संयमाप्रिषु जुह्वति । श्रब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति ॥२६॥

कितने ही अवसादि इन्द्रियों का संयमरूप यज्ञ करते हैं और कुछ शब्दादि विषयों को इन्द्रियाग्नि में होमते हैं।

टिप्पणी-एक तो सुनने की क्रिया इत्यादि का संयम करना और दूसरे इन्द्रियों को उपयोग में लाते हुए उनके विषयों को प्रमु-प्रीत्यर्थं काम में लाना, जैसे मजनादि सुनना । वस्तुतः दोनों एक हैं ।

सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे । श्रात्मसंयमयोगाप्रौ जुह्वति ज्ञानदीपिते ॥२७॥

श्रौर कितने ही समस्त इन्द्रियकर्मों को श्रौर प्राणकर्मों को ज्ञानदीपक से प्रज्वलित की हुई श्राल्म-संयमरूपी योगाग्नि में होमते हैं।

टिप्पणी-अर्थात् परमात्मा में तन्मय हो जाते हैं।

द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्र यतयः संशितत्रताः॥२८॥

इस प्रकार कोई यज्ञार्थ द्रव्य देनेवाले होते हैं; कोई तप करनेवाले होते हैं। कितने ही अष्टाङ्ग योग साधनेवाले होते हैं। कितने ही खाध्याय और ज्ञान-यज्ञ करते हैं। ये सप कठिन व्रतधारी प्रयत्नशील याज्ञिक हैं।

त्रपाने जुह्वति प्रार्खं प्राणेऽपानं तथापरे । प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः॥२६॥

कितने ही प्राणायाम में तत्पर रहनेवाले आपन प्राणवायु में होमते हैं, प्राण को अपान में होमते हैं, अथवा प्राण और अपान दोनों का अवरोध करते हैं ? २९

टिप्पणी —तीन प्रकार के प्राणायाम यह हैं: —रेचक, पूरक और कुम्भक । संस्कृत में प्राणवायु का अर्थ गुजराती ( और हिन्दी)

## [ ज्ञानकर्मसंन्यासयोग

को अपेचा उलटा है। यह प्राणवायु अन्दर से बाहर निकलनेवाला है। हम बाहर से जिसे अन्दर खीचते हैं उसे प्राणवायु आक्सीजन कहते हैं।

अपरे नियताहाराः प्राणान्त्राणेषु जुह्वति । सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञचापितकल्मषाः ॥३०॥

दूसरे त्राहार का संयम करके प्राणों को प्राण में होमते हैं। जिन्होंने यज्ञों द्वारा ऋपने पापों को चय कर दिया है, ये सब यज्ञ के जाननेवाले हैं। ३०

यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् । नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोन्यः कुरुसत्तम ॥३१॥

हे कुरुसत्तम ! यज्ञ से बचा हुआ अमृत खाने-वाले लोग सनातन ब्रह्म को पाते हैं—यज्ञ न करने-वाले के लिए यह लोक नहीं है, तब परलोक कहाँ से हो सकता है ?

एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे । कर्मजान्विद्धि तान्सर्वीनेवं ज्ञात्वा विमोच्यसे ।३२॥

इस प्रकार वेद में अनेक प्रकार के यज्ञों का वर्णन हुआ है। इन सबको कर्म से उत्पन्न हुए जान। इस प्रकार सबको जान कर तू मोच पावेगा। ३२

टिप्पणी—यहाँ कमें का व्यापक अर्थ है। अर्थात् शारीरिक, मानसिक और आत्मिक। ऐसे कमें के बिना यह नहीं हो सकता। यह बिना मोच नहीं होता। इस प्रकार जानना और तदनुसार आचरण करना इसका नाम है यहां का जानना। तालप्य यह हुआ कि मनुष्य अपना शरीर, बुद्धि और आत्मा प्रभु-प्रीत्यर्थ-लोक-सेवार्थ काम में न लावे तो वह चोर ठहरता है और मोच के योग्य नहीं बन सकता। जो केवल बुद्धिशक्ति को ही काम में लावे और शरीर तथा आत्मा को चुरावे वह पूरा याहिक नहीं है; ये शक्तियां प्राप्त किये बिना उसका परोपकारार्थ उपयोग नहीं हो सकता। इसलिए आत्मशुद्धि के बिना लोक-सेवा असम्भव है। सेवक का शरीर, बुद्धि और आत्मा—नीति तीनों का समान रूप से विकास करना कर्तव्य है।

श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परंतप । सर्वे कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥३३॥

हे परन्तप! द्रव्ययज्ञ की अपेचा ज्ञानयज्ञ अधिक अच्छा है, क्योंकि हे पार्थ ! कर्ममात्र ज्ञान में ही पराकाष्टा को पहुँचते हैं।

दिप्पणी—परोपकारहाते से दिया हुआ द्रव्य भी यदि ज्ञान-पूर्वक न दिया गया हो तो बहुत बार हानि करता है, यह किसने अनुभव नहीं किया है ? अच्छी हत्ति से होनेवाले सब कर्म तभी शोभा देते हैं जब उनके साथ ज्ञान का मेल हो। इसलिए कर्मभात्र की पूर्णीहृति ज्ञान में ही है।

तद्विद्धि प्रिणपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेच्यान्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तन्तदर्शिनः ॥३४॥ इसे तू तत्त्व को जाननेवाले ज्ञानियों की सेवा करके और नम्रतापूर्वक विवेकसिंहत बारंबार प्रश्न करके जानना। वे तेरी जिज्ञासा तृप्त करेंगे। ३४

टिप्पणी—ज्ञान प्राप्त करने को तीन रातें, प्रणिपात, परिप्रक्ष श्रीर सेवा इस युग में खूब ध्यान में रखने योग्य हैं। प्रणिपात श्रथीत् नन्नता, विवेक; परिप्रक्ष श्रथीत् वार-वार पूछना; सेवारहित नन्नता खुशामद में शुमार हो सकती हैं। फिर, शान खोज के बिना सन्भव नहीं है, इसलिए जवतक समम्म में न आवे बवतक शिष्य का गुन से नन्नतापूर्वक प्रक्ष पूछते रहना जिज्ञासा की निशानी है, इसमें श्रद्धा की आवश्यकता है। जिसपर श्रद्धा नहीं होती, उसकी श्रोर हार्दिक नन्नता नहीं होती; उसकी सेवा तो हो हो कहाँ से सकती है ?

यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यामि पाएडव । यन भृतान्यशेषेण द्रच्यस्यात्मन्यथो मयि ॥३५॥

यह ज्ञान पाने के बाद, हे पाएडव ! फिर तुमें ऐसा मोह न होगा । इस ज्ञान द्वारा तू भूतमात्र को आत्मा में और सुममें देखेगा ।

टिप्पणी— 'यथा पिरडे तथा ब्रह्मारडे' का यही अर्थ है। जिसे आत्मदर्शन हो गया है वह अपने आत्मा और दूसरों के आत्मा में भेद नहीं देखता।

त्रापि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः । सर्वे ज्ञानस्रवेनैव वृज्ञिनं संतरिष्यसि ॥३६॥

समस्त पावियों में तू बड़े-से-बड़ा पापी हो ता भी ज्ञानरूपी नौकाद्वारा सब पापों को तू पार कर जायगा । ३६ यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन । ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥३७॥

हे अर्जुन ! जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञानरूपी अग्नि सब कर्मों को भस्म कर देती है।

न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते । तत्स्वयं योगनंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ३८

ज्ञान के समान इस संसार में और कुछ पवित्र नहीं है। योग में —समत्व में —पूर्णता प्राप्त मतुष्य समय पर अपने-आपमें उस ज्ञान को पाता है। ३८ श्रद्धावाँ स्नभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः। ज्ञानं लब्बा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ३६

श्रद्धावान, ईश्वरपरायण, जितेन्द्रिय पुरुष ज्ञान पाता है और ज्ञान पाकर तुरन्त परम शान्ति पाता है। श्रज्ञश्चाश्रद्द्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ४० जो श्रज्ञानी श्रौर श्रद्धारिहत होकर संशयवान
है, उसका नाश होता है। संशयवान के लिए न
तो यह लोक है, श्रौर न परलोक; उसे कहीं सुख
नहीं है।
थोगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंछित्रसंशयम्।
श्रात्मवन्तं न कर्माणि निवधन्ति धनंजय।।४१॥

जिसने समत्वरूपी योग द्वारा कर्मों का अर्थात् कर्मफल का त्याग किया है और ज्ञान द्वारा संशय को छेद डाला है वैसे आत्मदर्शी को, हे धनख्य ! कर्म वन्धनरूप नहीं होते। ४१ तस्मादज्ञानसंभूतं हत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः। छित्त्वेनं संशयं योगमातिष्ठोशिष्ठ भारत॥४२॥ ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानकर्मसंन्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः॥

इसिलए हे भारत ! हृदय में अज्ञान से उत्पन्न हुए संशय को आत्मज्ञानरूपी तलवार से नाश करके योग—समत्व धारण करके खड़ा हो । ४२ ॐ तत्सत

इस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीतारूपी उपनिषद् अर्थात् ब्रह्मविद्यान्तर्गत योगशास्त्र के श्रीकृष्णार्जन-संवाद का ज्ञानकर्म-संन्यासयोग नामक चौथा अध्याय समास हुआ।

## [ 4]

# कर्मसंन्यासयोग

सोमप्रमात

[अर्जुन कहता है:-"भाप ज्ञान को अधिक बताते हैं, इससे मैं यह समझता हूँ कि कार्य करने की ज़रूरत नहीं, संन्यास ही अच्छा है। पर साथ ही कर्म की भी स्तुति करते हैं, इससे ऐसा लगता है कि योग ही अच्छा है। इन दो में अधिक अच्छा क्या है, मुझे निश्चयपूर्वक कहिए, तो कुछ ज्ञान्ति मिले।"

यह सुन भगवान बोके:—'संन्यास अर्थात् ज्ञान और और कर्म अर्थात् निष्काम कर्म। ये दोनों अच्छे हैं। पर यदि सुझे चुनना ही पड़े तो मैं कहूँगा कि योग अर्थात् अनासक्ति-पूर्वक कर्म अधिक अच्छा है। जो मनुष्य न किसी का या कोई का द्रोप करता है, न किसी प्रकार की इच्छा रखता है, और सुल-दुःख, सदीं-गर्मी वग़ैरा इन्हों से अलग रहता है, वह संन्यासी ही है, फिर वह कर्म करता हो या न करता हो। ऐसा मनुष्य सहज ही बंधन—सुक्त होता है। अज्ञानी ज्ञान और योग को भिन्न मानते हैं। ज्ञानी ऐसा नहीं मानते। दोनों से एक ही परिणाम निकलता है। अर्थात, दोनों से वही स्थान (पद) मिलता है। इसलिए जो दोनों को

एकरूप समझता है, वहीं सञ्चा जानने वाला है। क्योंकि जिसे शुद्ध ज्ञान है, वह संकल्प मात्र से कार्य-सिद्धि पाता है. अर्थात् बाह्य कर्मे करने की उसे ज़रूरत नहीं रहती। जब जनक-पुरी जलती थी, तब दूसरों का धर्म आग बुझाने जाने का था। जनक के संकल्प ही से भाग बुझाने में मदद मिलती थी, क्योंकि इस कार्य में सेवक उनके साथ थे। यदि वे पानी का घड़ा लेकर दौड़ते तो पूरी-पूरी हानि होती, दसरे उन का मुँह देखा करते, अपना कर्तन्य मूल जाते और भले होते तो हके बक्के होकर जनक की रक्षा करने दौड़ पड़ते। पर, सव जल्दी ही जनक नहीं बन सकते। जनक की स्थिति बहुत दुर्लभ है। करोड़ों में से एकको कई जन्मों की सेवा से वह प्राप्त हो सकती है । इसके प्राप्त होने से कोई विशेष शान्ति मिलती हो, सो भी नहीं। उत्तरोत्तर निष्काम कर्म करने से मनुष्य का संकल्प-बल बढ़ता जाता है, और बाह्य कर्म घटते जाते हैं और सच पूछी तो कह सकते हैं कि इसका उसे पता भी नहीं चलता। वह इसके लिए प्रयत्न भी नहीं करता । वह तो सेवा कार्थ में ही निमग्न रहता है । और ऐसे रहते हुए उसकी सेवा-शक्ति इतनी अधिक बढ़ती है, कि वह सेवा से थकता नज़र ही नहीं आता । इससे आ़ शिरकार उसके संकल्प में ही सेवा समा जाती है, उस अत्यन्त गति-मान वस्तु की तरह, जो स्थिर-सी प्रतीत होती है। ऐसे मनुष्य के लिए यह कहना स्पष्ट ही अनुचित है, कि वह कुछ नहीं करता । पर साधारणतया ऐसी स्थिति की बल्पना ही की जा सकती है, अनुभव नहीं । इसी कारण मैंने कर्मयोग

को विशेष वहा है। करोड़ों लोग निष्काम कर्म ही से संन्यास का फल पाते हैं। यदि वे संन्यासी बनने जायँ, तो दोनों द्दीन से जायँ। संन्यासी बनने के प्रयत्न में मिथ्याचारी बनने की पूरी सम्मावना है, और कर्म से तो गिरते ही हैं, जिससे सर्वनाश होता है। पर जो मनुष्य अनासक्ति-पूर्वक कर्म करता हुआ शुद्ध बनता है, जिसने अपने मन को जीता है, जिसने अपनी इन्द्रियों को कृाबू में रक्खा है, जिसने सब जीवों के साथ अपना ऐक्य साधा है, सबको अपने ही समान मानता है, वह कर्म करते हुए भी उससे अलग रहता है, अर्थात् बन्धन में नहीं फँसता। ऐसा मनुष्य बोलने-चालने आदि की क्रियार्ये करता हुआ भी,ऐसा माछम होता है ,मानो उसको कियायें, इन्द्रियाँ अपने धर्मानुसार करती हैं, वह स्वयं कुछ नहीं करता । शरीर से निरोग, खस्थ मनुष्य की क्रियार्थे स्वाभाविक होती है। उसके जठर आदि अँग अपने आप काम करते हैं। उसे उस ओर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पडुती । इसी प्रकार जिसकी आत्मा आरोग्यवान है, वह शरीर में रहते हुए भी अलिप्त है। यह कह सकते हैं, कि वह कुछ भी नहीं करती। इसिंहए मनुष्य को सब कर्म ब्रह्मार्पण करने चाहिएँ, ब्रह्म के निमित्त करने चाहिए, इससे कर्म करता हुआ भी वह पाप पुण्य के वश नहीं रहेगा-पानी में कमल की तरह कोरे का कोरा सूखा ही रहेगा।

[ मंगलप्रभात

अर्थात् जिसने अनासक्ति सीखी है, वह योगी काया से, मन से, बुद्धि से कार्य करता हुआ भी, संग-रहित होकर

अहंभाव छोड़कर बरतता और शुद्ध बनता है, शान्ति पाता है। दूसरा अ-योगी परिणाम में आसक्त रहने से क़ैदी की तरह अपनी कामनाओं से बँधा रहता है। इन नौ दरवाज़ों वाले देहरूपी नगर में सब कमों का मन से व्याग करके स्वयं कुछ नहीं करता−कराता । इस भाँति योगी सुख से रहता है। संस्कारी, संशुद्ध आत्मा पाप करती है न पुण्य। जिसने कर्म में से आसक्ति को हटा लिया है, अहंभाव का नाश किया है, फल का त्याग किया है, वह जड़वत् होकर काम करता है, निमित्त मात्र बनता है, उसे पाप-पुण्य का स्पर्श कैसे हो सकता है ? इसके विपरीत जो अज्ञान में फँसे पड़े हैं, वे रोज़ गिनती करते हैं, इतना पुण्य किया, इतना पाप किया, ऐसा करते हुए वे रोज़ गड्ढे में गिरते जाते हैं। और आख़िर उनके हिस्से पाप ही रह जाता है। पर जो ज्ञान द्वारा प्रति दिन अपने अज्ञान का नाश करता जाता है, उसके कार्य में दिनोंदिन निर्मेलता बढ़ती जाती है। जगत् उसके कर्मी में पूर्णता और पुण्यता देखता है। ऐसे मनुष्य के सब कर्म स्वासाविक पाये जाते हैं। ऐसा मनुष्य समदर्शी होता है, उसकी दृष्टि में विद्या और विनय वाड़ा, ब्रह्म को जानने-वाला ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता, विवेकडीन पशु से भी बदतर, गया बीता-मनुष्य आदि सब समान हैं, अर्थात् वह इन सबकी समान भाव से सेवा करेगा, एक को बड़ा मानकर उसकी इंज्ज़त और दूसरे को तुच्छ समझकर उसकी अवग-णना न करेगा । अनासक्त, अपनेको सबका कृर्जुदार मानेगा, सबका कर्ज़ चुकायेगा और पूर्ण न्याय करेगा। ऐसे

मनुष्य ने यहीं जगत् को जीत लिया है, और वह ब्रह्ममय है। कोई उसका मला करें तो खुश नहीं होता, कोई गाली दे तो रंज नहीं करता। आसक्तिवाला बाहर से अपने लिए सुख खोजता है। अनासक्त को निरन्तर अन्तर में से शान्ति मिलती है, क्योंकि उसने बाहर से जीव को हटा लिया है। इन्द्रिय-जन्य भोग-मात्र दुःख के कारण हैं। मनुष्य को काम-कोध इत्यादि से होनेवाले उपद्रव सह लेना उचित है। अनासक्त योगी समस्त प्राणियों के हित में ही लो रहते हैं। वे शंकाओं से पीड़ित नहीं रहते। ऐसा योगी बाह्य-जगत् से निराला रहता है-प्राणायामादि के प्रयोग करके अन्तर्थान बनने को छटपटाता है और इच्ला, भय, क्रोध आदि से दूर रहता है। वह मुझे ही सबका महेश्वर, मित्र और यज्ञादि का भोक्ता-स्वरूप जानता है, और शान्ति प्राप्त करता है।"]

[ यरवदा मान्दिर ५,६-१२-३०

## [ 4 ]

इस ऋष्याय में बतलाया गया है कि कर्मयोग के विना कर्मसंन्यास हो ही नहीं सकता और वस्तुतः दोनों एक ही हैं। श्रुर्जुन उवाच

सन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंसित । यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रुहि सुनिश्चितम् ॥१॥ अर्जुन बोळे—

हे कृष्ण ! कर्मों के त्याग की और फिर कर्मों के योग की आप स्तुति करते हैं। इन दोनों में श्रेयस्कर क्या है यह मुक्ते ठीक निश्चयपूर्वक कहिए। १ श्री भगवानवाच

सन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकराबुभौ । तयोस्तु कर्मसन्यासात्कर्मयोगा विशिष्यते ॥२॥ श्रीभगवान बोले—

कर्मों का त्याग और योग दोनों मोच देनेवाले हैं। उनमें भी कर्मसंन्यास से कर्मयोग बढ़कर है। २ ज्ञियःस नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टिन कांचति। निर्द्वनद्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात्प्रमुच्येत ३॥

जो मनुष्य द्वेष श्रौर इच्छा नहीं करता उसे नित्य संन्यासी जानना चाहिए । जो सुख-दुःखादि द्वन्द्व से मुक्त है, वह सहज में बन्धनों से छूट जाता है।

टिप्पणी—तात्पर्थ यह कि संन्यास का खास लक्षण कर्म का त्याग नहीं है, वरन् इन्द्रातीत होना ही है। एक मनुष्य कर्म करता हुआ भी संन्यासी हो सकता है, दूसरा कर्म करते हुए भी मिथ्याचारी हो सकता है। देखो अध्याय ३ श्लोक ६।

सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवद्दित न परिखताः एकमप्यास्थितः सम्यग्रभयोविन्दते फलम् ॥४॥

सांख्य श्रौर योग-ज्ञान श्रौर कर्म-यह दो भिन्न हैं, ऐसा श्रज्ञानी कहते हैं, पिएडत नहीं कहते। एक में श्रच्छी तरह स्थिर रहनवाला भी दोनों का फल पाता है।

टिप्पणी — ज्ञानयोगी लोक संग्रह रूपी कर्मयोग का विशेष फल संकल्प मात्र से प्राप्त करता है। कर्मयोगी श्रपनी श्रनासिक्त के कारण बाह्य कर्म करते हुए भी ज्ञानयोगी की शान्ति श्रनायास ही भोग करता है।

यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरापि गम्यते । एकं सांख्यं च योगं चयः पश्यति स पश्यति॥५॥ १०२

जो स्थान साँख्यमार्गी पाता है वही योगी भी पाता है । जो सांख्य श्रौर योग को एक-रूप देखता है वही सचा देखनेवाला है।

संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयागतः । योगयुक्तो मुनिन्नेस निचरणाधिगच्छति ॥६॥

हे महाबाहो ! कर्मयोग के बिना कर्मत्याग कष्ट-साध्य है, परन्तु समत्ववाला मुनि शीव्र मोच पाता है। ६ योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्निष न लिप्यते॥ ७॥

जिसने योग साघा है, जिसने हृद्य को विशुद्ध किया है, जिसने मन और इन्द्रियों को जीता है और जो भूतमात्र को अपने जैसा ही सममता है, ऐसा मनुष्य कर्म करते हुए भी उससे त्रालिप्त रहता है। नैव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्यञ्भृ**एवन्स्पृशाञ्जि**घन्नश्ननगच्छन्स्वपञ्श्वसन्द प्रलपन्विसृजनगृह्णन्तुन्मिपन्निमिषन्नपि । इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ॥६॥

देखते, सुनते, स्पर्श करते, स्र्वते, खाते, चलते, सोते, साँस लेते, बोलते, छोडते, लेते, श्राँख खोलते

मूँदते, तत्त्वज्ञ योगी ऐसी भावना रखकर कि केवल इन्द्रियाँ ही अपना काम करती हैं यह समसे कि 'मैं कुछ करता ही नहीं।'

टिप्पणी — जबतक श्रभिमान है, तबतक ऐसी श्रलिप्त स्थिति नहीं प्राप्त होती। इसलिए विषयासक्त मनुष्य यह कहकर छूट नहीं सकता कि 'विषयों का मैं नहीं भोग करता, इन्द्रियाँ श्रपना काम करती हैं। ऐसा श्रनर्थ करनेवाला न गीता को सममता है, श्रौर न धर्म को ही जानता है। इस बात को नीचे का झोक स्पष्ट करता है। श्रह्मार्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः

लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥१०॥

जो मनुष्य कर्मों को ब्रार्पण करके आसक्ति छोड़कर आवरण करता है वह पाप से उसी तरह आलिप्त रहता जैसे पानी में रहनेवाला कमल अलिप्त रहता है।

कायेन भनसा बुध्द्चा केवलैरिन्द्रियैरिप । योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये ११

शरीर से, मन से, बुद्धि से या कैवल इन्द्रियों से भी योगीजन आसक्ति-रहित होकर आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं। ११ युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेगा फले सक्तो निबध्यते ।१२

808

समतावान् कर्मफल का त्याग करके परमशान्ति पाता है। अस्थिरचित्त कामनायुक्त होने के कारण फल में फँसकर बन्धन में रहता है १२

सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी । नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन् ॥१३॥

संयमी पुरुष मन से सब कर्मों का त्याग करके नवद्वारवाले नगररूपी शरीर में रहते हुए भी कुछ न करता न कराता हुआ सुखसे रहता है। १३

टिप्पणी—दो नाक, दो, कान, दो आँखें, मल त्याग के दो स्थान और मुख शरोर के ये नौ मुख्य द्वार है। वैसे तो त्वचा के असंख्य छिद्रमात्र दरवाजे ही है। इन दरवाओं का चौकीदार यदि इनमें आने-जानेवाले अधिकारियों को ही आने-जाने दे कर अपना धर्म पालता है तो उसके लिए कहा जा तकता है कि वह यह आवा-जाही होते रहने पर भी, उसका हिस्सेदार नहीं, विका केवल साची है, इससे वह न करता है, न कराता है।

न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रशः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥१४॥

जगत् का प्रमुन कर्तापन रचता है, न कर्म रचता है; न कर्म श्रोर फल का मेल साघता है। प्रकृति ही सब करती है।

टिप्पणी—ईश्वर कर्ता नहीं हैं। कर्म का नियम अटल और अनिवार्य है। और जो जैसा करता है उसको वैसा भरना ही पड़ता है। इसीमें ईश्वर की बड़ी दया और उसका न्याय विद्यमान है। शुद्ध न्याय में शुद्ध दया है। न्याय का विरोध करनेवाली दया, दया नहीं है, बल्कि क्रूरता है। पर मनुष्य त्रिकालदर्शी नहीं हैं। इससे उसके लिए तो दया—जमा ही न्याय है। वह स्वयं निरन्तर न्याय-पात्र होकर चमा का याचक है। वह दूसरे का न्याय चमा से ही चुका सकता है। चमा के गुण का विकास करने पर ही अन्तमें अकर्ती—योगी—समतावान—कर्म में कुराल बन सकता है।

# नाद्ने कस्यचित्पापं न चैव सुकृतं विभ्रः । श्रज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः १५॥

ईश्वर किसी के पाप या पुग्य को अपने अपर नहीं त्रोड़ता। अज्ञान द्वारा ज्ञान ढक जाने से लोग मोह में फँस जाते हैं।

टिप्पणी—श्रज्ञान से, 'में करता हूँ' इस वृत्ति से मनुष्य कर्म-वन्यन बांधता है। फिर भी वह भले-बुरे फल का आरोप ईश्वर पर करता है, यह मोहजाल है।

ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः । तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् ॥१६॥

परन्तु जिनके श्रज्ञान का श्रात्मज्ञान द्वारा नाश हो गया है, उनका वह सूर्य के समान, प्रकाश मय ज्ञान परमतत्त्व का दर्शन कराता है। १६

तद्बुद्धयस्तदात्मानस्ति द्वष्टास्तत्परायणाः । गच्छन्त्यपुनरावृत्तिं ज्ञाननिधृतेकल्मषाः ॥१७॥

ज्ञान द्वारा जिनके पाप धुल गये हैं वे, ईश्वर का ध्यान धरनेवाले. तन्मय हुए, उसमें स्थिर रहनेवाले, उसीको सर्वस्व माननेवाले लोग मोच पाने हैं।

विद्याविनयसंपन्ने त्राह्मग्रे गवि हस्तिनि । शुनि चैव श्वपाके च पिरडताः समदर्शिनः १८

विद्वान् और विनयी ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में कुत्ते में और कुत्ते को खानेवाले मनुष्य में ज्ञानी समदृष्टि रखते हैं। 28

टिप्पणी—तात्पर्यं, सबकी उनकी श्रावश्यकतानुसार सेवा करते हैं। ब्राह्मण और चाएडाल के प्रति समभाव रखने का अर्थ यह है कि ब्राह्मण को सांप काटने पर उसके बाव को जैसे ज्ञानी प्रेम-भाव से चूसकर उसका विष दृर करने का प्रयत्न करेगा वैसा ही बर्ताव चाएडाल को भी सांप काटने पर करेगा।

इहैव तैर्जितः सर्गो यथां साम्ये स्थितं मनः । निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्ब्रह्मणि ते स्थिताः १६

जिनका मन समत्व में स्थिर हो गया है, उन्होंने इस देह में रहते ही संसार को जीव लिया

है। ब्रह्म निष्कलङ्क ख्रीर समभावी है। इसलिए वे ब्रह्म में ही स्थिर हुए हैं।

टिप्पणी—मनुष्य जैसा श्रीर जिसका चिन्तन करता है, बैसा हो जाता है। इसलिए समत्व का चिन्तन करके, दोप रहित होकर, समत्व की मृतिंरूप निदोंष ब्रह्म की पाता है।

न प्रहृष्येत्प्रियं प्राप्य नोद्विजेत्प्राप्य चाप्रियम् । स्थिरबुद्धिरसंमूढो वृक्षविद्वृह्मणि स्थितः ॥२०॥

जिसकी बुद्धि स्थिर हुई है, जिसका मोह नष्ट-हो गया है, जो ब्रह्म को जानता है और जो ब्रह्म परायण रहता है वह प्रिय को पाकर सुख नहीं मानता और अप्रिय को पाकर दुःख नहीं मानता। २० बाह्मस्परेंष्वसक्तात्माविन्द्त्यात्मिन यत्सुखम्। स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमच्य्यमश्नुते ॥२१॥

षाह्य विषयों में आसक्ति न रखनेवाला पुरुष अपने अन्तःकरण में जो आनन्द भोगता है वह अज्ञय आनन्द पूर्वोक्त ब्रह्मपरायण पुरुष अनुभव करता है।

टिप्पणी—जो अन्तर्मुख हुआ है वही ईश्वर का साजात्कार कर सकता है और वही परम आनन्द पाता है। विषयों से निष्टति रहकर कर्म करना और ब्रह्मसमाधि में रमण करना ये दोनों सिक्र वस्तुवें नहीं हैं, वरन् एक ही वस्तु को देखने की दो दृष्टियाँ हैं— एक ही सिक्के की दो पीठें हैं।

ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते । ब्राद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥२२॥

विषय जितत भोग अवश्य ही दुःखों के कारण हैं। हे कौन्तेय ! वे आदि और अन्तवाले हैं। बुद्धिमान मनुष्य उनमें मन नहीं लगाता। २२

शक्नोतिहैव यः सोढुं प्राक्शरीरिवमोत्त्रणात्। कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः २३

देहान्त के पहले जो मनुष्य इस देह से ही काम श्रीर क्रोध के वेग को सहन करने की शक्ति प्राप्त करता है इस मनुष्य ने समत्व को पाया है, वह सुखी है।

टिप्पणी—मरे हुए शरीर को जैसे इच्छा या देष नहीं होता मुख-दुःख नहीं होता, उसी तरह जो जीवित रहते भी मुदें के समान —जड़ भरत की भाँति देहातीत रह सकता हैं वह इस संसार में विजयी हुआ है और वह वास्तविक मुख को जानता है।

योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्तज्योतिरेवयः । स योगी ब्रह्मनिर्वासं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ॥२४॥

जिसको आन्तरिक आनन्द है, जिसके हृद्य में

शान्ति है, जिसे अवश्य अन्तर्ज्ञान हुआ है वह ब्रह्मरूप हुआ योगी ब्रह्मनिर्वाण पाता है। २४ लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमृषयः चीणकल्मषाः । छिन्नद्वेधा यतात्मानः सर्वभूताहिते रताः॥२५॥

जिनके पाप नष्ट हो गये हैं, जिनकी शंकायें शान्त हो गई हैं, जिन्होंने मन पर अधिकार कर ज़िया है और जो प्राणी-मात्र के हित में ही लगे रहते हैं ऐसे ऋषि ब्रह्मनिर्वाण पाते हैं। २५ कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्। अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् ॥२६॥

जो अपनेको पहचानते हैं, जिन्होंने काम-क्रोध को जीता है और जिन्होंने मन को वश किया है ऐसे यितयों को सर्वत्र ब्रह्मनिर्वाण ही है। २६ स्पर्शान्कृत्वा बिह्बोद्यांश्रज्ञश्रेवान्तरे भ्रुवोः। प्राणापानी सभी कृत्वा नासाम्यन्तरचारिणौ २७ यतेन्द्रियमनोबुद्धिभ्रीनिर्मोच्चपरायणः। विगतेच्छामयकोधो यः सदा मुक्त एव सः॥२८

बाह्य विषय-भोगों का बहिन्कार करके, दृष्टि को भृकुटी के बीच में स्थिर करके, नासिका द्वारा आने-जानेवाले प्राण् और अपान वायु की गृति एक-समान रखकर, इन्द्रिय, मन श्रौर बुद्धि को वश में करके तथा इच्छा, भय श्रौर कोध से रहित होकर जो मुनि मोत्त में परायण रहता है, वह सदा मुक्त ही है।

टिप्पणी-प्राणवायु अन्दर से बाहर निकलने वाला और अपान बाहर से अन्दर जानेवाला वायु है । इन श्लोकों में प्राणायाम त्रादि यौगिक क्रियार्थ्यों का समर्थन है। प्राणायाम आदि तो बाह्य क्रियायें हैं श्रीर उनका प्रभाव शरीर को स्वस्थ रखने श्रीर परमात्मा के रहने योग्य मन्दिर बनाने तक ही परिमित है। भोगी का साधारण व्यायाम आदि से जो काम निकलता, है वही योगी का प्राणायाम आदि से निकलता है भोगी के व्यायाम आदि उसकी इंद्रियों को उत्तेजित करने में सहायता पहुँचाते हैं। प्राणायामादि योगी के शरीर को निरोगी श्रीर कठिन बनाने पर भी, इन्द्रियों की शान्त रखने में सहायता करते हैं। आजकल प्राणायामादि की विधि बहुत ही कम लोग जानते हें और उनमें भी बहुत थोड़े उसका सदुपयोग करते हैं। जिसने इन्द्रिय, मन श्रीर बुद्धि पर अधिक नहीं तो प्राथमिक विजय प्राप्त की है, जिसे मोच की उत्कट अभिलापा है, जिसने रागदे-पादि को जीत कर भय को छोड़ दिया है, उसे प्राणायामादि उपयोगी श्रौर सहायक होते हैं। श्रन्तःशौचरहित प्राणायामादि बन्धन का एक साधन वनकर मनुष्य को मोइ-क्रूप में श्रिधिक नोचे ले जा सकते हैं —ले जाते हैं —ऐसा बहुतों का श्र**नुभव है । इ**ससे योगीन्द्र पात-जलि ने यम-नियम को प्रथमस्थान देकर उसके साधक के लिए ही भोच-मार्ग में प्राणायामादि को सहायक माना है।

यम पांच हैं:—श्रहिंसा, सत्य, श्रस्तेय, ब्रह्मचर्य और श्रपरि-ग्रह । नियम पांच हैं :—शौच, सन्तोप, तप, स्वाध्याय और इंश्वर-प्रणिधान ।

भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेरवरम् । सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छिति ॥२६॥ इति श्रोमद्भगवद्गीतासूपनिषद् सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मसंन्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥

यज्ञ और तप के भोक्ता सर्व लोक के महेश्वर और भूत-मात्र के हित करनेवाले ऐसे मुक्तको जान-कर ( उक्त मुनि ) शान्ति प्राप्त करता है। २९

टिप्पणी — कोई यह न समके कि इस अध्याय के चौदहवें, पन्दहवें, तथा ऐसे ही दूसरे श्लोकों का यह श्लोक विरोधी है। देश्वर सर्व-शक्तिमान होते हुए कर्ता-अकर्ता, मोक्ता-अभोक्ता जो कही से है और नहीं है। वह अवर्णनीय है। मनुष्य की भाषा से अतीत है। इससे उसमें परस्पर विरोधी गुणों और शक्तियों का भी आरोपण करके, मनुष्य उसकी काँकों की आशा रखता है।

#### ॐ तत्सत्

इस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीतारूपी उपनिषद् अर्थात् ब्रह्म-विद्यान्तर्गत योगशास्त्र केश्रीकृष्णार्जुन संवाद वा कर्मसंन्यास-योग नामक पाँचवाँ अध्याय समाप्त हुआ।

# [ 4 ]

# ध्यानयोग

[ मंगलप्रमात

[श्री भगवान कहते हैं— "कर्मफल को छोड़कर जो मनुष्य कर्तव्य कर्म करता है, वह संन्यासी भी कहलाता है और योगी भी। जो क्रियामात्र का त्याग कर बैटता है, वह आलसी है। सच बात तो मन के घोड़े दौड़ाने का काम छोड़ने की है। जो योग अर्थात समत्व साधना चाहता है, विना कर्म के उसका काम चलता ही नहीं। जिसे समत्व प्राप्त हुआ है, वह शन्त देख पड़ेगा अर्थात् उसके विचारमात्र में कर्म का बल प्राप्त होजाता है। जब मनुष्य इन्द्रियों के विषयों में या कर्म में आसक्त नहीं होता और मन की तमाम तरंगों को छोड़ देता है, तब यह कहा जाता है कि उसने योग साधा है, —वह योगारुढ़ है।

आत्मा का उद्धार आत्मा द्वरा ही होता है। इसिछिए कहा जा सकता है कि (वह) स्वयं ही अपना शत्रु बनता है, या मित्र बनता है। जिसने मन को जीता है, आत्मा उसका मित्र बनता है; जिसने मन को नहीं जीता आत्मा उसका शत्रु है। जिसने मन को जीता है उसकी पहचान यह है कि उसे सर्थी-गर्मी, सुख-दुःख, मान-अप-मान, सब एक समान होते हैं। जिसे ज्ञान है, अनुमव

है, जो अविचल है, जिसने इन्द्रियों पर विजय पाई है, और जिसे सोना, मिट्टी या पत्थर सब समान हैं, वह योगी है। ऐसा मनुष्य शतु-मित्र, साधु-असाधु आदि के प्रति समभाव रखता है। इस स्थिति को पहुँचने के लिए मन स्थिर करना चाहिए, वासनाओं का त्याग करना चाहिए, और एकान्त में बैठ कर परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। केवल आसनादि करना ही बस वहीं। समत्व को पहुँचने की इच्छावाले को ब्रह्मचर्याद महाब्रतों का भली-भांति पालन करना चाहिए। यों, आसनबद्ध होकर यम-नियमों का पालन करने वाला मनुष्य जब अपना मन परमात्मा में स्थिर करता है, तो उसे परम-शान्ति मिलती है।

यह समस्व अघोरी की तरह खानेवाले को तो नहीं ही मिलता। पर निरा उपवास करनेवाले को भी नहीं मिलता न बहुत सोनेवाले को मिलता है, न जागरण करनेवाले को ही। समस्व पाने के इच्छुक को तो सब में खाने में, पीने में, सोने में, जागने में भी नियम का ध्यान रखना चाहिए। एक दिन खूब खाना और दूसरे दिन उपवास करना, एक दिन खूब सोकर दूसरे दिन जागरण करना, एक दिन खूब काम करके दूसरा दिन आलस में बिताना, यह योग की निशानी ही नहीं है। योगी तो सदा स्थिर जित्त होता है और कामना मात्र का स्वमाव से त्याग किये हुए होता है। ऐसे योगी की स्थित वायु हीन स्थान में दीपक जैसे स्थिर रहता है वैसी ही ( स्थिर ) होती है। उसे जात के मंच पर होनेवाले खेल या उसके मन में चक्कर

काटनेवाली विचार तरंगे इघर-उधर झक्झोर नहीं सकती, डिगा नहीं सकती। यह योग धीरे-धीरे, पर दृद्दापूर्वक ध्रयत्न करने से साधा जा सकता है। मन चंचल है, इस-लिए वह इधर-उधर दौड़ता है। उसे धीरे धीरे स्थिर करना उचित है। वह स्थिर हो, तो शान्ति मिले। मन को इस ध्रकार स्थिर करने के लिए निरन्तर-आत्म चिन्तन करना चाहिए। ऐसा मनुष्य सब जीवों को अपने में देखता है, और अपनेको सबमें देखता है। क्योंकि वह मुझको सब में और सवको मुझमें देखता है। जो मुझमें लीन हुआ है, वह मुझे सर्वत्र देखता है। वह आप मिट चुका है, इसलिए चाहे जो करता हुआ भी वह मुझमें ही तिल्लीन रहता है, इसलिए उसके हाथोंन करने योग्य कोई भी काम कभी होगा ही नहीं।"

अर्जुन को यह योग किन प्रतीत हुआ और वह बोल उठा—"यह आत्म स्थिरता कैसे प्राप्त हो—मन तो बन्दर की माँ ति है। अगर हवा दबाई जा सकती है, तो मन भी दबाया जा सकता है। ऐसा यह मन कैसे और कब क़ाबू में आवेगा ?"

भगवान् ने जवाब में कहा—''तू जो कहता है, वह सच है। पर रागद्देष को जीतने से और प्रयत्न करने से कठिन सरल बनाया जा सकता है। मन को जीते बिना योग नहीं सथ सकता, इसमें शक नहीं।"

इसपर अर्जुन फिर प्छते हैं—''मान लीजिए कि मनुष्य में श्रद्धा है, पर उसका प्रयत्न मन्द है, इसलिए वह सफल अनासक्तियोग ्ः गीताबोघ ]

नहीं होता। ऐसे मनुष्य की क्या गति होती है ? विखरे हुए बादळों की तरह उसका नाश तो नहीं होता। ?"

भगवान् ने कहा—'ऐसे श्रद्धालु का नाश होता ही नहीं। कल्याण मार्गपर चलने वालों की अधोगित कभी नहीं होती। ऐसा मनुष्य मृत्यु के बाद कमीनुसार पुण्य लोक में रह कर पुनः पृथ्वी पर आता है और पिवत्र घर में जन्म लेता है। इस लोक में ऐसा जन्म दुर्लभ है। उस घर में उसके पूर्व के ग्रुम संस्कारों का उदय होता है। इसबार का उसका प्रयत्न तीव्र बनता है, और अन्त में वह सिद्धि पाता है। इस प्रकार प्रयत्न करते हुए कोई अनेक जन्मों के बाद अपनी श्रद्धा और प्रयत्न के बलानुसार समस्व पाता है। तप, ज्ञान कर्मकांड की किया, इन सबसे समस्व अधिक है, क्योंकि तप आदि का परिणाम भी तो आख़िर समता ही होना चाहिए। इसलिए तू समता प्राप्त कर और योगी बन। इनमें भी जो अपना सर्वस्व मुक्ते अपंग कर देते हैं और मेरी ही आराधना करते हैं, उन्हें तु श्रेष्ट समझ।''

#### टिप्पणी--

इस अध्याय में प्राणायाम आसन आदि की स्तुति है।
पर याद रहे कि इनके साथ ही ब्रह्मवर्थ की अर्थात ब्रह्म
प्राप्ति के लिए यह यम-नियम आदि के पालन की आवश्यकता भी भगवान ने बताई है। यह समझ लेना ज़रूरी है।
कि अकेले आसनादि की किया से समस्व प्राप्ति नहीं होती।
आसन, प्रणायाम आदि मन को स्थिर करने में—एकाप्र

करने में थोड़ी मदद करते हैं, यदि इस हेतु से ये क्रियायें की जाय तो। अन्यथा इसे भी एक प्रकारका शारीरिक व्यायाम समझ कर अन्य व्यायामों की माँति ही इसका मृल्य आंक्रना चाहिए। शारीरिक व्यायाम के रूप में प्राणायामादि बहुत उपयोगी हैं, और मैं मानता हू कि व्यायामों में यह व्यायाम साच्चिक है। शारीरिक दृष्टि से यह अभ्यास करने योग्य है। परन्तु इनसे सिद्धियाँ प्राप्त करने और चमत्कार देखने के लिए ये क्रियायें की जाती है। मैंने देखा है कि इससे लाभ के बदले हानि होती है। यह अध्याय तीसरे चौथे और पाँचवें अध्याय के उपसंहार रूप में समझने योग्य है। और प्रयत्नशिल को आश्वासन देता है। इस हार कर समता पाने के प्रयत्न को कभी न छोड़ें।" ]

[ यसवडा मन्दिर, १६-१२-३•

# [ ६ ]

इस अध्याय में योग साधन के—समत्व प्राप्त करने के-कितने ही साधन बतलाये गये हैं।

श्रीमगवानुवाच

अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः । स संन्यासी च योगी च न निरमिन चाक्रियः ॥१॥ श्रीभगवान बोले—

कर्मफल का आश्रय किये बिना जो मनुष्य विहित कर्म करता है वह संन्यासी है, वह योगी है; जो अग्नि को और कुल कियाओं को छोड़ करके बैठ जाता है वह नहीं।

टिप्पणी—अग्नि से तात्पर्थ हैं सारे साधन । जब अग्नि के द्वारा होम होते थे तब अग्नि की आवश्यकता थी । मान लीजिए इस युग में चरखा सेवा का साधन है तो उसका त्याग करने से संन्यासी नहीं हुआ जा सकता ।

यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव । न ह्यसंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन ॥२॥ ११= हे पाग्डव ! जिसे संन्यास कहते हैं इसे तू योग जान । जिसने मन के संकल्पों को त्यागा नहीं वह कभी योगी नहीं हो सकता । २

त्रारुरुवोर्धनेयोंगं कर्म कारगामुच्यते । योगारूढस्य तस्येव शमः कारगामुच्यते ॥३॥

योग साधनेवाले को कर्म साधन है, जिसने उसे साधा है उसे शान्ति साधन है

टिप्पणी — जिसकी आत्म शुद्धि हो गई है, जिसने समत्व सिद्ध कर लिया है, उसे आत्मदर्शन सहज है। इसका यह अर्थ नहीं हैं कि योगारूढ़ को लोकसंग्रह के लिए भी कर्म करने की आवश्य-कता नहीं रहती। लोकसंग्रह के बिना तो वह जी ही नहीं सकता। सेवा-कर्म करना भी उसके लिए सहज हो जाता है। वह दिखाने के लिए कुछ नहीं करता। अध्याय ३-४, अध्याय ५-२ से मिलाइए।

यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कमस्वनुपज्जते । क्रिस्वन्यत्वारा सर्वसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥४॥

जब मनुष्य इन्द्रियों के विषयों में या कर्म में
आसक्त नहीं होता और सब संकल्प तज देता है तब
बह योगारूढ़ कहलाता है।
उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमबसाद्येत्।
आतमेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनाः ॥॥॥

श्रातमा से मनुष्य श्रातमा का उद्घार करे, उसकी श्रधोगित न करे। श्रातमा ही श्रात्मा का बन्धु है; श्रौर श्रात्मा ही श्रात्मा का रात्रु है। ५ बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। श्रनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्॥६॥

डसीका आत्मा बन्धु है जिसने अपने बल से मन को जीता है; जिसने आत्मा को जीता नहीं वह अपने ही साथ रात्रु का-सा बर्ताव करता है। ६ जितात्मन: प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। शीतोष्णसुखदु:खेषु तथा मानापमानयोः॥॥॥

जिसने अपना मन जीता है और जो सम्पूर्ण रूप से शान्त हो गया है इसकी आत्मा सरदी-गरमी, सुख-दुःख और मान-अपमान में एक सरीखा रहता है।

ज्ञानंविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः । युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाश्चनः ॥⊏॥

जो ज्ञान श्रीर श्रनुभव से तम हो गया है, जो श्रविचल है, जिसने इन्द्रियों को जीत लिया है श्रीर जिसे मिट्टी, पत्थर श्रीर सोना समान है ऐसा ईश्वर-परायण मनुष्य योगी कहलाता है। सुहृन्मित्रार्धुदासीनमध्यस्थद्धेष्यवन्धुषु । साधुष्विप च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते ॥६॥

हितेच्छु, मित्र, रात्रु, निष्पत्तपाती दोनों का भला चाहनेवाला; द्वेषो, बन्धु और साधु तथा पापी इन सब में जो समान भाव रखता है वह श्रेष्ठ है। ९ योगी युद्धीत सततमात्मानं रहासे स्थितः। एकाकी यतिचत्तात्मा निराशीरपरिग्रहः॥१०॥

चित्त स्थिर करके वासना और संग्रह का त्याग करके, अकेला एकान्त में रह कर योगी निरन्तर आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़े। १० शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः। नात्युच्छितं नाति नीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् ११ तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतिचत्तेन्द्रियक्रियः। उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये॥१२॥

पित्रत्र स्थान में अपने लिए कुश, मृगचर्म और वह्न एक-पर-एक विछाकर न बहुत नीचा न बहुत कें वा स्थिर आसन करे। उस पर एकाम मन से बैठकर चित्त और इन्द्रियों को वश करके आत्मशुद्धि के लिए योग साधे।

समं कायशिरोग्रीवं धारयस्रचलं स्थिरः । संप्रेच्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्वानवलोकयन् ॥१३॥ प्रशान्तात्मा विगतभीब्रेह्मचारित्रते स्थितः । मनः संयम्य मचिनो युक्त स्रासीत मत्परः ॥१४॥

धड़, गर्दन और सिर एक सीध में अचल रख-कर, स्थिर रहकर, इधर-उधर न देखता हुआ अपने नासिकाप्र पर निगाह रखकर पूर्ण शान्ति से, निर्भय होकर, ब्रह्मचर्य में टढ़ रहकर, मन को मार कर मुफ्तमें परायण हुआ योगी मेरा ध्यान धरता हुआ बैठे।

टिप्पणी—नासिकाम से मतलब हैं मृकुटी के बीच का भाग। देखो श्रथ्याय ५-२७। ब्रह्मचारी व्रत का श्रर्थ केवल वीर्यंसमह ही नहीं है, साथ ही ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए आवश्यक श्रहिंसादि सभी व्रत हैं।

युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः । शान्ति निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ॥१५॥

इस प्रकार जिसका मन नियम में है, ऐसा योगो आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ता है और मेरी प्राप्ति में मिलनेवाली मोज्ञरूपी परम शान्ति प्राप्त करता है। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्रतः। न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन ॥१६

हे ऋर्जुन ! यह समत्वरूप योग न तो प्राप्त होता है ट्रॅस-ट्रॅसकर खानेवाले को, न होता है कोरे डपवासी को, वैसे ही वह बहुत सोनेवाले या बहुत जागनेवाले को प्राप्त नहीं होता।

युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु । युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥१७॥

जो मनुष्य आहार-विहार में, दूसरे कर्मों में सोने-जागने में परिमित रहता है उसका योग दुःख-भक्तन हो जाता है।

यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते । निःस्पृहःसर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥१८॥

भलीभाँ ति नियमबद्ध मन जब आत्मा में स्थिर होता है और मनुष्य सारी कामनाओं में निस्पृह हो बैठता है तब वह योगी कहलाता है। १८ यथा दिपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता । योगिनो यताचित्तस्य युद्धतो योगमात्मनः ॥१६॥ आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने का उद्योग

१२३

स्थान में श्रवल रहनेवाले दीपक की-सी कही
गई है।
१९
यत्रापरमते चिनां निरुद्धं योगसेवया।
यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्माने तुष्यति॥२०
सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम्।
वेशि यत्र न चैवायं स्थितश्रवति तन्त्वतः॥२१॥
यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः।
यस्मिन्स्थितो न दुःखन गुरुणापि विचाल्यते २२

तं विद्याद्दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम् ।

स निश्चयेन योक्तन्यो योगोऽनिर्विणणचेतसा २३

करनेवाले स्थिरचित्त योगी की स्थिति वायुरहित

योग के सेवन से श्रङ्कुश में श्राया हुश्रा मन जहाँ शान्ति पाता है, श्रात्मा से ही श्रात्मा को पह-चानकर श्रात्मा में जहाँ मनुष्य सन्तोष पाता है और इन्द्रियों से परे और बुद्धि से प्रहण करने योग्य श्रनन्त सुख का जहाँ श्रनुभव होता है, जहाँ रह कर मनुष्य मूल वस्तु से चलायमान नहीं होता और जिसे पाने पर उससे दूसरे किशी लाभ को वह श्रधिक नहीं मानता और जिसमें स्थिर हुश्रा महादुःख से भी डग- मगाता नहीं, उस दुःख के प्रसंग से रहित स्थिति का नाम योग की स्थिति सममना चाहिए। यह योग ऊवे विना दृढ्तापूर्वक साधने योग्य है। २०-२१-२२-२३ संकलपप्रभवान्कामांस्त्यक्त्वा सर्वानशेषतः। मनसेवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः॥२४॥ शनैः शनैरूपरमेद्बुद्ध्या धृतिगृहीतया श्रात्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिद्पि चिन्तेयेत्२५

संकल्प से उत्पन्न होनेवाली सारी कामनाओं का पूर्णक्ष्म से त्याग करके, मन से ही इन्द्रियसमूह को सब ओर से भलीभांति नियम में लाकर, अचल बुद्धि से योगी धीरे-धीरे शान्त होता जाय और मन को आत्मा में पिरोकर, और कुछ न सोचे। २४-२५ यतो यतो निश्चरित मनश्चलमस्थिरम्। ततस्ततो नियम्यतदात्मन्येव वशं नयेत्॥२६॥

जहाँ-जहाँ चञ्चल और स्थिर मन भागे वहाँ-वहाँ से (योगी) उसे नियम में लाकर अपने वश में लावे। २६

प्रशान्तमनसं होनं योगिनं सुखम्रुत्तमम् । उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकलमपम् ॥२७॥ १२४

जिसका मन भलीभाँति शान्त हुआ है, जिसके विकार शान्त हो गये हैं, ऐसा ब्रह्ममय हुन्ना निष्पाप योगी अवश्य उत्तम सुख प्राप्त करता है। 💎 २७ युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकत्त्मषः । सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सुखमरनुते ॥२८॥

त्रात्मा के साथ निरन्तर अनुसन्धान करता हुआ पापरहित हुआ यह योगी सरलता से ब्रह्मप्राप्ति रूप अनन्त सुख का अनुभव करता है। सर्वभृतस्थमात्मानं सर्वभृतानि चात्मनि । ईच्ते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥२६॥ सर्वत्र समभाव रखनेवाला योगी अपनेको सब भूतों में और सब भूतों को अपने में देखता है। २९ यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वे च मिय पश्यति । तस्याहं न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति ।३०

जो मुसे सर्वत्र देखता है और सबको मुम में देखता है, वह मेरी दृष्टि से खोमल नहीं होता और में उसकी दृष्टि से श्रोमल नहीं होता। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थिताः । सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते ॥३१॥ मुक्त में लीन हुआ जो योगी भूतमात्र में रहने-वाले मुक्तको भजता है, वह चाहे जिस तरह बर्तता हुआ भी मुक्त में ही बर्तता है।

टिप्पणी— 'श्राप' जब-तक हैं, तब-तक ता परमात्मा 'पर' है। 'श्राप' मिट जाने पर, श्रन्य होने पर ही एक परमात्मा को सर्वत्र देखता है। श्रौर अध्याय १६–२३ की टिप्पणी देखिए।

श्चात्मीपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन । सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ।३२।

हे ऋर्जुन ! जो मनुष्य ऋपने जैसा सबको देखता है और सुख हो या दुःख दोनों को समान सममता है वह योगी श्रेष्ठ गिना जाता है। ३२

श्चर्जुन उवाच

योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुस्रह्न । एतस्याहं न पश्यामि चश्चलत्वात्स्थिति स्थिराम् ३३ श्राञ्जन बोले—

हे मधुसूदन ! यह (समत्वरूपी) योग जो आपने कहा डसकी स्थिरता मैं चश्चलता के कारण नहीं देख पाता । ३३

चश्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दढम् । तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् ॥३४॥ १२७

क्योंकि हे कृष्ण ! मन चश्चल हो है, मनुष्य को मथ डालता है और बहुत बलवान है। जैसे वायु को दवाना बहुत कठिन है वैसे मन का वश करना भी मैं कठिन मानता हूँ।

श्रीभगवानुवाच

असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् । अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ॥३५॥ श्रीभगवान बोले—

हे महाबाहो ! सच है, मन चश्चल होने के कारण वश करना कठिन है। पर हे कौन्तेय ! अभ्यास और वैराग्य से वह वश किया जा सकता है। ३५ असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति:। वश्यात्मना तु यतता शक्योऽवाप्तुमुपायतः ३६

मेरा मत है कि जिसका मन अपने वश नहीं है, इसके लिए योगसाधना बहुत कठिन है; पर जिसका मन अपने वश में है और जो यह्नवान है वह उपाय द्वारा साध सकता है।

श्चर्जुन उवा**न** 

त्रयति: ब्रद्धयोपेतो योगाचित्ततमानसः । ब्रप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छाते ३०॥ १२८ ग्रर्जुन बोले-

हे कृष्ण ! जो श्रद्धावान् तो है पर यत्न में मन्द होने के कारण योगश्रष्ट हो जाता है, वह सफलता न पाकर कौन गति पाता है ? ३७ कचिन्नोभयविभूष्टरिछन्नाभूमिव नरयति । अप्रतिष्ठो महाबाहो विभूदो न्नह्मणः पथि ।।३८।

हे महाबाहो ! योग से भ्रष्ट हुआ, ब्रह्ममार्ग में भटका हुआ, वह छित्र-भित्र बादलों की भाँति उभय भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता ? ३८ एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमईस्यशेषतः । त्वदन्यः संशयस्यास्य छेता न ह्युपपद्यते ॥३९॥

हे कृष्ण ! मेरे इस संशय को आप दूर करने योग्य हैं। आपके सिवा दूसरा कोई इस संशय को दूर करनेवाला नहीं मिल सकता। ३९ श्रीभगवानुवाच

पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते । न हि कल्याणकृत्कश्चिद्वर्गतिं तात गच्छति ॥४०॥ श्रीमगवान बोले—

हे पार्थ ! ऐसे मनुष्यों का नाश न तो इस लोक में होता है न परलोक में । हे तात ! कल्याग्-मार्ग में जानेवाले की कभी दुर्गति होती ही नहीं । ४०

प्राप्य पुरायकृतां लोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगअ्रेशेऽभिजायते ॥४१॥

जिस स्थान को पुर्यशाली लोग पाते हैं उसको पाकर, वहाँ बहुत समय तक रहने पर योग-भ्रष्ट मनुष्य पवित्र त्र्यौर साधन वाले के घर जन्म 88 लेता है। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् ।

एतद्धि दुलीभतरं लोके जन्म यदीदृशम् ॥४२॥

या ज्ञानवान योगी के ही कुल में वह जन्म लेता है। संसार में ऐसा जन्म अवश्य बहुत दुर्लम है। ४२ तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम्। यतते च ततो भृयः संसिद्धौ कुरुनन्दन ॥४३॥

हे कुरुनन्दन ! वहाँ उसे पूर्व जन्म के बुद्धि-संस्कार मिलते हैं और वहाँ से वह मोच के लिए 83 आगे बढ़ता है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव हियते ह्यवशोऽपि सः । जिज्ञासुरिप योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्तते ॥४४॥

उसी पूर्वाभ्यास के कारण वह अवश्य योग की त्रोर खिंचता है। योग का जिज्ञामु भी सकाम

१३०

वैदिक कर्म करनेवाले की स्थित को पार कर जाता है । ४४

प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धिकिल्बिषः । श्रनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम् ॥४५॥

लगन से प्रयत्न करता हुआ योगी पाप से छूट कर अनेक जन्मों से विशुद्ध होता हुआ परमगति को पाता है। तपस्विस्योऽधिको योगी ज्ञानिस्योऽपि मतोऽधिकः। कर्मिस्यश्राधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन।४६॥

तपस्वी से योगी अधिक है; ज्ञानी से भी वह अधिक माना जाता है, वैसे ही कर्मकाएडी से भी वह अधिक है; इसलिए हे अर्जुन! तू योगी वन। ४६

टिप्पणी--यहाँ तपस्वी की तपस्या फलेच्छायुक्त है। ज्ञानी से मतलब अनुभवज्ञानी नहीं है।

योगिनामपि सर्वेषां मद्भतेनान्तरात्मना । श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः॥४७॥

सव योगियों में भी उसे मैं सर्वश्रेष्ठ योगी मानता हूँ जो मुक्तमें मन पिरोकर मुक्ते श्रद्धा-पूर्वक भजता है। ४७

ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गोतासूपनिषत्सु ब्रह्म-विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ध्यान योगो नाम षष्ठोऽध्यायः ।६।

#### ॐतत्सत्

इस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीता रूपी उपनिषद् अर्थात् ब्रह्मविद्यान्तर्गतयोग शास्त्र के श्रीकृष्णार्जुनसंवाद का ध्यान-योग नामक छठा अध्याय समाप्त हुआ ।

## [ 9 ]

# ज्ञानविज्ञानयोग

मंगल प्रमात

[ भगवान बोले—हे राजन, मुझमें मन लगाकर और मेरा आश्रय लेकर कर्मयोग का आचरण करनेवाला मनुष्य निश्चय-पूर्वक सम्पूर्ण रूप से मुझे किस तरह पहचान सकता है, यह मैं तुझे कहूँगा। यह अनुभवयुक्त ज्ञान मैं तुझे कहूँगा, उसके बाद और जानने को बाकी न रहेगा। हज़ारों में विरले ही इसे पाने का प्रबत्न करते हैं, और प्रयत्न करने वालों में विरले ही सफल होते हैं।

पृथ्वी, पानी, आक्राश, तेज और वायु तथा मन, बुद्धि और 'अहं भाव', ऐसी आठ प्रकार की मेरी प्रकृति हैं। यह अपरा प्रकृति कहलाती और दूसरी परा प्रकृति हैं। यह जीव-रूप है। इन दो प्रकृतियों से, अर्थात् देह और जीव के सम्बन्ध से, जगत् बना है। इसल्एि सबकी उत्पत्ति और नाश का कारण मैं हूँ। यह जगत् मेरे आधार पर टिका हुआ है। अर्थात् पानी में रस मैं हूँ, सूर्य-चन्द्र का तेज मैं हूँ, वेदों का ऑकर मैं हूँ, आकाश की आवाज़ मैं हूँ, पुरुषों का पराक्रम हूँ, मिट्टी की सुगन्ध हूँ, अग्नि का तेज हूँ, प्राणी मात्र का जीवन हूँ, तपत्वी का तप हूँ, बुद्धिमान

की बुद्धि हूँ, बलवान का ग्रुद्ध बल हूँ, जीवमात्र में विद्यमान धर्म की अविरोधिनी कामना में हूँ, संक्षेप में, सक्त, रजस् और तमस् से उत्पन्न होनेवाले जो-जो भाव हैं, उन सबको मुझ से ही उत्पन्न हुए जान। और ये सब मेरे आधार पर ही रह सकते हैं। इन तीन भावों या गुणों में आसक्त रहनेवाले लोग मुझ अविनाशी को पहचान नहीं सकते, ऐसी यह मेरी त्रिगुणात्मक माया है; इससे पार हो जाना कठिन है। पर जो मेरी शरण में आते हैं वे इस माया को, अर्थात् तीन गुणों को, पार कर सकते हैं।

परन्तु जिनके आचार विचार का ठिकाना नहीं है वे मृद लोग मेरी शरण क्यों लेने लगे ? वे तो माया में पड़े रह कर अंधेरे में ही भटका करते हैं और ज्ञान नहीं पाते । परन्तु अच्छे आचारवाले मुझे भजते हैं। इनमें से कोई अपना दुःख मिटाने को मेरा भजन करते हैं और कोई मुझे पहचानने की इच्छा से भजते हैं। मेरा भजन करना अर्थात् मेरे जगत् की सेवा करना है। इनमें कोई दुःख के मारे, कोई कुछ लाभ की आशा से, कोई यह समझकर कि चलो देखें तो क्या होता है, सेवा करते हैं, और कोई ज्ञानपूर्वक, उसके बिना रह ही नहीं सकते, इसलिए सेवा-परायण रहते हैं। ये आख़िरवाले मेरे ज्ञानी भक्त हैं और सबसे अधिक प्रिय हैं, या यों कहो कि ये मुझे अधिक से अधिक पद चानते हैं और (मेरे) नज़दीक से-नज़दीक हैं। मजुष्य को यह ज्ञान अनेक जनमों के बाद ही प्राप्त होता है, और प्राप्ति के बाद वह इस जगत् में मुझ वासुदेव के सिवा और कुछ देखता ही

नहीं। पर जो कामना वाले हैं, वे तो जुदा जुदा देवताओं को भजते हैं, और जैसी जिसकी भक्ति है, तदनुसार फल देने-वाला तो मैं ही हूँ। ऐसी कम समझवालों को जो फल मिलता है, वह भी ऐसा ही कम होता है, और उन्हें सन्तोप भी उतने में हो जाता है। अपनी अल्प-बुद्धि के कारण ऐसे लोग यह मनाते हैं कि वे इन्द्रियों द्वारा मुझे पहचान सकते हैं। वे नहीं समझते कि मेरा अविनाशी और अनुपम स्त्ररूप इन्द्रियों से परे है, और हाथ कान, नाक, आँख, आदि द्वारा नहीं पहचाना जा सकता। इस प्रकार सब वस्तुओं का पैदा करनेवाला होते हुए भी अज्ञानी छोग मुझे नहीं पहचान सकते। मेरी इस योगमाया को तूजान छे। राग द्वेप के कारण सुख दुःखादि हुआ ही करते हैं, और इसीसे जगत मुर्च्छा में, सोह में, रहता है। पर जो इससे छूटे हैं और जिनके आचार-विचार निर्मेल बने हैं, वे तो अपने ब्रत में निश्चल रहकर निरन्तर मुझे ही भजते हैं। वे मेरे पूर्ण ब्रह्मरूप को, सब प्राणियों में भिन्न-भिन्न प्रतीत होने वाले जीव रूप में विद्यमान मुझे, और मेरे कर्म को जानते हैं। इस प्रकार जो मुझे अधिमूत, अधिदैव और अधियज्ञ रूप में जानते हैं और फलतः समत्व को प्राप्त हुए हैं, वे मृत्यु के बाद जन्म-मरण के बन्धन से मुक्त होते हैं; क्योंकि इतना जान चुकने पर उनका मन अन्यत्र भटकता नहीं, और सारे जगत् को ईश्वरमय देखकर वे ईश्वर में ही समा जाते हैं।]

[ यरवदा मंदिर २३-१२-३०

## [ 9 ]

इस अध्याय में यह समम्हाना आरम्भ किया गया है कि ईश्वरतत्व और ईश्वरमिक क्या है।

श्रीभगवानुवाच

मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युद्धन्मदाश्रयः । श्रसंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यासे तच्छृणु ॥१॥ श्री भगवान् वोले—

हे पार्थ ! मेरे में मन पिरोकर और मेरा आश्रय लेकर योग साधता हुआ तू निश्चयपूर्वक और सम्पूर्ण-रूप से मुभे किस तरह पहचान सकता है सो सुन। १

ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानिमदं वच्त्याम्यशेषतः । यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातच्यमवशिष्यते ॥२॥

श्रमुभवयुक्त यह ज्ञान मैं तुमे पूर्णरूप से कहूँगा।
इसे जानने के बाद इस लोक में श्रधिक कुछ जानने
को रह नहीं जाता। २
मनुष्याणां सहस्रेषु कश्रियतति सिद्धये।
यततामि सिद्धानां कश्रिन्मां वेशि तत्त्वतः ॥३॥

१३६

हजारों मनुष्यों में से विरला ही सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। प्रयत्न करनेवाले सिद्धों में से भी विरला ही मुक्ते वास्तविक रूप से पहचानता है। ३ भूमिरापोऽनलो वासुः खं मनो बुद्धिरेव च। स्रहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा॥४॥

पृथ्वी, जल, श्राग्नि, वायु, श्राकाश, मन, वुद्धि श्रीर श्रहंभाव—इस प्रकार श्राठ प्रकार की मेरी प्रकृति है।

टिप्पणी — इन आठ तत्त्वीवाला स्वरूप जेत्र या चर पुरुष है। देखो श्रध्याय १३, श्लोक, ५ श्रीर अध्याय १५, श्लोक १६।

अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् । जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्॥॥॥

यह हुई अपरा प्रकृति । इससे भी ऊँची परा प्रकृति है जो जीवनरूप है । हे महाबाहो ! यह जगत् उसके आधार पर चल रहा है ।

एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय । ब्राहं कृत्स्त्रस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥६॥

भूतमात्र की उत्पत्ति का कारण तू इन दोनों को जान। समूचे जगत् की उत्पत्ति श्रौर लय का कारण मैं हूँ।

मत्तः परतरं नान्यतिंकचिद्दित धनंजय । मिय सर्विमिदं प्रोतं स्त्रे मिणिगणा इव ॥७॥

हे धनश्वय ! मुमसे डच दूसरा कुछ नहीं है। जैसे धागे में मनके पिरोये हुए रहते हैं वैसे यह सब मुफ्तमें पिरोया हुआ है।

रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः । प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु ॥८॥

हे कौन्तेय ! जल में रस मैं हूँ; सूर्य-चन्द्र में तेज मैं हूँ; सब वेदों में ॐकार मैं हूँ; आकाश में शब्द मैं हूँ और पुरुषों का पराक्रम मैं हूँ । ८ पुरायों गन्धः पृथिन्यां च तेजश्रास्मिविभावसौ । जीवनं सर्वभूतेष तपश्रास्मि तपस्विषु ॥६॥

पृथ्वी में सुगन्ध मैं हूँ; अग्नि में तेज मैं हूँ; प्राणीमात्र का जीवन मैं हूँ; तपस्वी का तप मैं हूँ। ९ बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् । बुद्धिवुद्धिमतामास्म तेजस्तेजस्विनामहम् ॥१०॥

हे पार्थ ! समस्त जीवों का सनातन बीज सुमें जान । बुद्धिमान की बुद्धि मैं हूँ; तेजस्वी का तेज मैं हूँ । वलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितम् । धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतपेम ॥११॥

बलवान का काम और रागरहित बल मैं हूँ।
और हे भरतर्षभ ! प्राणियों में धर्म का अविरोधी
काम मैं हूँ।
य चैव सान्तिका भावा राजसास्तामसारच ये।
मन्त एवेति तान्तिद्धि न त्वहं तेषु ते मिय ॥१२॥

जो-जो सात्त्विक, राजसी श्रौर तामसी भाव हैं, उन्हें मुक्तसे उत्पन्न हुए जान। परन्तु मैं उनमें हूँ, ऐसा नहीं हैं; वे मुक्तमें हैं।

टिप्पणी—इन भावों पर परमात्मा निर्भर नहीं है, बल्कि वे भाव उसपर निर्भर हैं। उसके श्राधार पर रहते हैं, श्रीर उसके वश में हैं।

त्रिभिर्गुणमयैभीवैरेभिः सर्विमदं जगत् । मोहितं नामिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् ॥१३॥

इन त्रिगुणी भावों से सारा संसार मोहित हो रहा है और इसलिए उनसे उच्च और भिन्न ऐसे मुफ्तको—श्रविनाशी को—वह नहीं पहचानता। १३ दैवी होषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥१४॥

इस मेरी तीन गुणोंवाली दैवी माया का तरना कठिन है। पर जो मेरी ही शरण लेते हैं, वे इस माया को तर जाते हैं। १४ न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः। माययापहृतज्ञाना श्रासुरं भावमाश्रिताः॥१५॥

दुराचारी, मृढ़, अधम मनुष्य मेरी शरण नहीं आते। वे आसुरी भाव वाले होते हैं और माया उनके ज्ञान को हर चुकी होती है। १५ चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन। आतों जिज्ञासुर्थोर्था ज्ञानी च भरतर्षभ ॥१६॥

हे अर्जुन ! चार प्रकार के सदाचारी मनुष्य
मुक्ते भजते हैं —दुःखी, जिज्ञासु, कुछ प्राप्त करने की
इच्छावाले और ज्ञानी। १६
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते।
प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः॥१७

दनमेंसे जो नित्य समभावी एकको ही भजने-वाला है वह ज्ञानी श्रेष्ठ है। मैं ज्ञानी को अत्यन्त श्रिय हूँ और ज्ञानी मुक्ते श्रिय है। १७ उदाराः सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्। आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गितिम्१८

\$80

ये सभी भक्त अच्छे हैं, पर ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही है ऐसा, मेरा मत है। क्योंकि मुक्ते पाने के सिवा दूसरी अधिक उत्तम गित है ही नहीं, यह जानता हुआ वह योगी मेरा ही आश्रय लेता है। १८ बहुनां जन्मन। मन्ते ज्ञानवानमां प्रपद्यते। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः ॥१६

बहुत जन्मों के अन्त में ज्ञानी मुक्ते पाता है। सब वासुदेवमय है, ऐसा जानने वाला महात्मा बहुत हुर्लभ है। १९ कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः। तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया।।२०।।

श्रनेक कामनाओं से जिन लोगों का ज्ञान हर लिया गया है, वे श्रपनी प्रकृति के श्रनुसार भिन्न-भिन्न विधि का श्राश्रय लेकर दूसरे देवताओं की शरण जाते हैं।

यो यो यां तनुं भक्तः श्रद्धयाः चिंतु।मेच्छति। तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विद्धाम्यहम्।२१॥

जो-जो मनुष्य जिस-जिस स्वरूप की भक्ति श्रद्धापूर्वक करना चाहता है, उस-उस स्वरूप में उसकी श्रद्धा को मैं दद करता हूँ।

स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते । लभते च ततः कामान्मयैव विहितान्हि तान् २२

श्रद्धापूर्वक उस स्वरूप की वह त्राराधना करता है, त्रौर उसके द्वारा मेरी निर्मित की हुई त्रौर त्र्यपनी इच्छित कामनायें पूरी करता है। २२ त्रान्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम्। देवान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामिष्॥२३॥

हन अल्प बुद्धिवालों को जो फल मिलता है, वह नाशवान होता है। देवताओं को भजनेवाले देवताओं-को पाते हैं; मुक्ते भजने वाले मुक्ते पाते हैं। २३ अव्यक्तं व्यक्तिमापनं मन्यन्ते मामबुद्धयः। परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्॥२४॥

मेरे परम अविनाशी और अनुपम स्वरूप को न जानननेवाले बुद्धिहीन लोग मुक्त इन्द्रियों से अतीत को इन्द्रियगम्य मानते हैं।

नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः । मृढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् ॥२५

श्रपनी योगमाया से ढका हुआ मैं सबके लिए प्रकट नहीं हूँ। यह मृढ़ जगत् मुक्त अजन्मा और श्राब्यय को भली-भाँति नहीं पहचानता। २५

885

टिप्पणि — इस दृश्य जगत् को उत्पन्न करने का सामर्थ्य होते हुए मी अलिप्त रहने के कारण परमात्मा के अदृश्य रहने का जो भाव है वह उसकी योगमाया है।

वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन । भविष्याणि च भृतानि मां तुवेद न कश्चन ॥२६॥

हे अर्जुन ! जो हो चुके हैं, जो हैं, और जो होने वाले हैं, उन सभी भूतों को मैं जानता हूँ, पर मुक्ते कोई नहीं जानता। २६ इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत। सर्वभूतानि संमोहं सर्गे यान्ति परंतप॥२७॥

हे भारत ! हे परन्तप ! इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होनेवाले सुख-दुःखादि द्वन्द्व के मोह से प्राणी-मात्र इस जगत् में मोहमस्त रहते हैं। २७ येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम् । ते द्वन्द्वमोहनिर्धुकता भजन्ते मां दृद्वताः ॥२८॥

पर जिन सदाचारी लोगों के पापों का श्रन्त हो चुका है श्रौर जो द्वन्द्व के मोह से मुक्त हो गये हैं, वे श्रटल व्रतवाले मुक्ते भजते हैं। २८ जरामरणमोचाय मामाश्रित्य यतन्ति ये। ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्मं कर्म चाखिलम् २६ १४३

जो मेरा आश्रय लेकर जरा और मरण से मुक्त होने का प्रयत्न करते हैं वे पूर्णब्रह्म को, अध्यात्म को और अखिल कर्म को जानते हैं। २९ साधिभ्ताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः। प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः॥३०॥

श्रधिभूत, श्रधिदैव श्रौर श्रधियज्ञयुक्त सुक्ते जिन्होंने पहचाना है, वे समत्व को पहुँचे हुए सुक्ते मृत्य के समय भी पहचानते हैं।

टिप्पणी—अधिभृतादिका अर्थ आठवें अध्याय में आता है। इस रलोक का तात्पर्य यह है कि इस संसार में ईश्वर के सिवा और कुछ भी नहीं है और समस्त कमों का कर्ता-मोक्ता वह है। जो ऐसा सममकर मृत्यु के समय शान्त रह कर ईश्वर में ही तन्मय रहता है और कोई वासना उस समय जिसे नहीं होती उसने ईश्वर का पहचाना है और उसने मोच पाई है। उठ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योग शास्त्रे श्री कुष्णार्जुन संवादे ज्ञानविज्ञानयोगो

नाम सप्तमोऽध्यायः ॥७॥

#### ॐ तत्सत्

इस प्रकार श्रीमद्मगवद्गीता रूपी उपनिषद् अर्थात् ब्रह्मविद्यान्तर्गत योगशास्त्र के श्रीकृष्णार्जनसंवाद का ज्ञान-विज्ञानयोग नामक सातवाँ अध्याय समाप्त हुआ।

### [ = ]

# अच्चस्त्रह्मयोग

िसोमप्रभात

्रियुर्जन प्छता है—आप प्रांत्रहा, अध्यात्म, कर्म, अधि-भूत, अधिदैव, अधियज्ञ के नाम कह गये, पर इन सबका अर्थ मैं नहीं समझा। साथ ही आप कहते हैं, आपको अधिभूतादि रूप में जाननेवाले समस्व को पाये हुए (लोग) मृत्यु के समय आपको पहचानते हैं। यह सब मुझे समझाइए।

भगवान् ने जवाब दिया—जो सर्वोत्तम नाशरहित स्वरूप है, वह पूर्णब्रह्म है; और प्राणीमात्र में कर्ता-भोका रूप से जो देहधारणा किये हुए है, वह अध्यात्म है। प्राणीमात्र की उत्पत्ति जिस किया से होती है, उसका नाम कर्म है। अर्थात्, यह भी कह सकते हैं कि, जिस किया से उत्पत्तिमात्र होती है, वह कर्म है। अधिभृत अर्थात् मेरा नाशवान देह-स्वरूप और अधियज्ञ अर्थात् यज्ञ-द्वारा गुद्ध बना हुआ उक्त अध्यात्मस्वरूप। इस प्रकार देहरूप में, मूर्जित जीवरूप में, शुद्ध जीवरूप में और पूर्णब्रह्म-रूप में—सर्वत्र में ही हूँ। और ऐसा जो में हूँ उसका जो मरते समयध्यान घरता है, अपनेको भूछ जाता है, किसी प्रकारकी

चिन्ता नहीं करता, इच्छा नहीं करता, वह मेरे स्वरूप की पाता ही है। इसे निश्चय समझना। मनुष्य जिस स्वरूप का नित्य ध्यान करता है, और अन्तकाल में भी उसीका ध्यान रहे, तो वह उस स्वरूप को पाता है। और इसीलिए तू नित्य मेरा ही स्मरण किया करना, मुझमें ही मन और बुद्धि को पिरोये रखना, तो सुझे ही पायेगा। पर तृ यह कहेगा कि इस प्रकार चित्त स्थिर नहीं होता, तो याद रख कि रोज़ के अभ्यास से, प्रतिदिन के प्रयत से, ऐसी एकाप्रता मिलती ही है। क्योंकि अभी अभी ही तुझसे कहा है कि देहधारी भी मूछ का विचार करें तो मेरा ही स्वरूप है। इसलिए मनुष्य को पहले ही से तैयारी करनी चाहिए, जिससे मरते समय भी अस्थिर न होवे, भक्ति में टीन रहे, प्राण स्थिर रक्खे, और सर्वज्ञ, पुरातन, नियन्ता, सूक्ष्म होते हुए भी सबका पालन करने की शक्ति रखनेवाले, जिसका चिन्तन करते हुए भी जो शीघ्र पहचाना नहीं जा सकता, बेसे सूर्य-समान अन्यकार-अज्ञान को भिटानेवाले परमात्मा का ही स्मरण करे ।

इस परमण्द को वेद अक्षर ब्रह्म के नाम से पहचानते हैं। राग-द्वेपादि का व्याग करने वाले मुनि इसे पाते हैं। और इस पद को पाने की इच्छा रखनेवाले सब बहाचर्य का पालन करते हैं, अर्थात् शरीर, मन, और वाणी को अंकुश में रखते हैं। विषयमात्र का तीनों प्रकार से त्याग करते हैं। इन्द्रियों को समेट कर 'ॐ' का उच्चारण करते हुए, मेरा ही चिन्तन करते-करते जो स्त्री-पुरुष देह छोड़ते हैं, वे परमपद पाते हैं। ऐसों का चित्त और कहीं भटकता नहीं। और, इस प्रकार मुझे पानेवाले को फिर से वह जन्म पाने की ज़रूरत नहीं रहती, जो दु:ख का घर है। इस जन्म-मरण के चक्कर से छूटने का उपाय मुझे पाना ही है।

मनुष्य अपने सौ वर्ष के जीवनकाल से काल का माप निकालता है और उतने समय में हज़रों जाल बिछाता है। पर काल तो अनन्त है। यह समझ कि हज़ारों युग ब्रह्मा का एक दिन है। अतएव मनुष्य के एक दिन या सौ वर्ष की क्या बिसात ? इतने अल्पकाल की गिनती लगा कर व्यर्थ की हाय हाय क्यों की जाय ? इस अनन्त कालचक में मनुष्य का जीवन क्षणमात्र-सा है। इस इतने से समय में ईश्वर का ध्यान करने में ही इसकी शोभा है। क्षणिक भोगों के पीछे वह क्यों दौंड़े ? ब्रह्मा के रात-दिन में उत्पत्ति और नाश होते ही रहते हैं और होते ही रहेंगे।

उत्पत्ति—लय करने वाला यह ब्रह्मा भी मेरा ही भाव है, और यह अध्यक्त है । इन्द्रियों द्वारा जाना नहीं जा सकता। इससे भी परे मेरा एक दूसरा अन्यक्त स्वरूप है। उसका कुछ वर्णन मैंने तेरे सामने किया है। उसे जो पाता है, उसका जन्म-मरण छूट जाता है, क्योंकि उस स्वरूप को दिन-रात आदि-द्वन्द्व नहीं होते, वह केवल शान्त अचल स्वरूप है। उसके दर्शन अनन्य मिक्त से ही हो सकते हैं। उसीके आधार पर सारा जगत् टिका हुआ है। और वह स्वरूप सर्वत्र क्यास है।

यह कहा जाता है कि उत्तरायण के उजेले पखवाड़े के १४७

दिनों में जो मरता है, वह उत्तर बताये अनुसार स्मरण करते हुए मुझे पाता है। और दक्षिणायन के कृष्णपक्ष की रात में मरने वाछे के फेरे बाक़ी रहते हैं। इसका यह अर्थ किया जा सकता है कि उत्तरायण और शुक्छ-पक्ष निष्काम सेवा-मार्ग है और दक्षिणायन स्वार्थमार्ग। सेवामार्ग से मुक्ति और स्वार्थ-मार्ग से बन्धन प्राप्त होता है। सेवा-मार्ग जान-मार्ग है, और स्वार्थ-मार्ग अज्ञान-मार्ग । ज्ञान-मार्ग एर चळनेवाछे के छिए मोक्ष है, अज्ञान-मार्ग से जानेवाछे के छिए बन्धन। इन दो मार्गों को जान चुकने के बाद मोह में फँस कर अज्ञान-मार्ग को समस्त पुण्य-फळ छोड़ कर, अना- सक्त रह कर, कर्तन्य में ही परायण बनकर, मेरे बताये हुए उत्तम स्थान को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए।]

यरवदा-मान्दिर, २६-१२-३० ]

### [=]

इस ऋध्याय में ईश्वरतत्त्व विशेषरूप से समभ्काया गया है। श्रर्जुन उवाच

किं तद्ब्रह्म किमध्यातमं किं कर्म पुरुषोत्तम । अधिभृतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किम्रुच्यते ॥१॥ अज्जन बोले—

हे पुरुषोत्तम! इस ब्रह्म का क्या खरूप है ? अध्यात्म क्या है ? कर्म क्या है ? अधिमूत किसे कहते हैं ? अधिदैव क्या कहलाता है ? १ अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽसिन्मधुसूदन । प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मामि: ॥२॥

हे मधुसूद्रन ! इस देह में अधियज्ञ क्या है और किस प्रकार है ? और संयमी आपको मृत्यु के समय किस तरह पहचान सकता है ? २ श्रीमगवानुवाच

अत्तरं ब्रह्म परमं खभावोऽध्यात्ममुच्यते । भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः ॥३॥

श्रीभगवान बोले—

जो सर्वोत्तम अविनाशो है वह ब्रह्म है; प्राणीमात्र में अपनी सत्तासे जो रहता है वह अध्यात्म है; और प्राणीमात्र को उत्पन्न करनेवाला सृष्टि व्यापार कर्म कहलाता है।

अधिभृतं चरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् । अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर ॥४॥

श्रिधमूत मेरा नाशवान खरूप है। श्रिधदैवत इसमें रहनेवाला मेरा जीवस्वरूप है। श्रीर हे मनुष्यश्रेष्ठ! श्रिधयज्ञ इस शरीर में स्थित किन्तु यज्ञद्वारा शुद्ध हुश्रा जीवस्वरूप है।

टिप्पणी—तात्पर्यं, श्रव्यक्त ब्रह्म से लेकर नाशवान दृश्य पदार्थमात्र परमात्मा ही हैं, श्रीर सब उसीकी कृति हैं। तब फिर मनुष्यप्राणी स्वयं कर्तांपन का श्रिममान रखने के बदले परमात्मा का दास बनकर सब-कुछ उसे समर्पण क्यों न करें?

अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम् । यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥५॥

श्रन्तकाल में मुक्ते ही स्मरण करते-करते जो देह त्याग करता है वह मेरे स्वरूप को पाता है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् । तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥६॥

श्रथवा तो है कौन्तेय ! नित्य जिस-जिस स्वरूप का व्यान मनुष्य धरता है, उस--उस स्वरूप को श्र-तकाल में भी स्मरण करता हुआ वह देह छोड़ता है और इससे वह उस स्वरूप को पाता है। ६ तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। मय्यपितमनोनुद्धिमामेवेष्यस्यसंशयम् ॥७॥

इसलिए सदा मुक्ते स्मरण कर श्रौर जूकता रह; इस प्रकार मुक्तमें मन श्रौर बुद्धि रखने से श्रवश्य मुक्ते पावेगा।

श्रभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना । परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् ॥८॥

हे पार्थ ! चित्त को अभ्यास से स्थिर करके और कहीं न भागने देकर जो एकाम होता है वह दिव्य परमपुरुष को पाता है। ८ कविं पुराणमनुशासितार-

मणोरणीयांसमनुस्मरेद्यः । सर्वस्य धातारमाचिन्त्यरूप-

मादित्यवर्षे तमसः परस्तात् ॥६॥

मनसाचलेन प्रयासकाले भक्त्या युक्तो योगवलेन चैव । भुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्

स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् ॥१०॥

जो मनुष्य अचल मन से, भक्ति से सराबोर होकर और योगवल से भृकुटी के बीच में अच्छी तरह प्राण को स्थापित करके सर्वज्ञ,पुरातन,नियन्ता, सूक्ष्मतम, सबके पालनहार, अविन्त्य, सूर्य के समान तेजस्वी, अज्ञानरूपी अन्धकार से पर स्वरूप का ठीक करता है वह दिव्य परमपुरुष को 9-80 पाता है।

यदत्तरं वेदविदो वदन्ति विशान्ति यद्यतयो वीतरागाः । यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवच्ये ॥११॥

जिसे वेद जाननेवाले अन्तर नाम से वर्णन करते हैं, जिसमें वीतरागी मुनि प्रवेश करते हैं, श्रौर जिसकी प्राप्ति की इच्छा से लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उस पद का संदोप में वर्णन मैं तुम से 38 करूँगा।

सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च ।
मूध्न्यीधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्।
श्रोमित्येकाचरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन् ।
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्॥१३॥

इन्द्रियों के सब द्वारों को रोक कर, मन को हृदय में ठहरा कर, मस्तक में प्राण को घारण कर के, समाधिस्थ होकर ॐ ऐसे एका चरी ब्रह्म का उच्चारण श्रीर मेरा चिन्तन करता हुआ जो मनुष्य देह त्यागता है वह परमगति को पाता है।

अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः । तस्यांह सुलभः पार्थ नित्यगुक्तस्य योगिनः १४॥

हे पार्थ ! चित्त को अन्यत्र कहीं रक्खे बिना जो नित्य और निरन्तर मेरा ही स्मरण करता है वह नित्ययुक्त योगी मुक्ते सहज में पाता है। १४ माम्रुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशास्वतम् । नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः॥१५॥

मुक्ते पाने पर परमगित को पहुँचे हुए महात्मा दुःख के घर श्रशाश्वत पुनर्जन्म को नहीं पाते। १५

श्राव्रह्मभुवनास्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन । माम्रुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥१६॥

हे कौन्तेय ! ब्रह्मलोक से लेकर सभी लोक फिर-फिर त्राने वाले हैं। परन्तु मुक्तेपाने के बाद मनुष्य को फिर जन्म नहीं लेना होता।

सहस्रयुगपर्यन्तमहर्यद्त्रह्मणो विदु: । रात्रिं युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥१७॥

हजार युग तक का ब्रह्मा का एक दिन श्रौर हजार युग तक की ब्रह्मा की एक रात जो जानते हैं वे रात-दिन के जाननेवाले हैं।

टिप्पणी — तात्पर्य, हमारे चौबीस वर्यटे के रात-दिन कालच्क्र के अन्दर एक चणन्से भी सूच्म हैं, उनकी कोई कीमत नहीं हैं। इसलिए उतने समय में मिलनेवाले भोग आकाश-पुष्पवत् हैं, यों समम्कर हमें उनकी और से उदासीन रहना चाहिए और उतना ही समय हमारे पास है उसे भगवद्भिक में, सेवा में, ज्यतीत कर सार्थक करना चाहिए और यदि आज-का-आज ही आत्मदर्शन न हो तो धीरज रखना चाहिए।

श्रव्यक्ताद्वचक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे । रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके ।।१८॥।

(ब्रह्मा का) दिन आरम्भ होनेपर सब अन्यक्त १४४ में से व्यक्त होते हैं श्रौर रात पड़ने पर उनका प्रलय होता है, अर्थात् अन्यक्त में लय हो जाते हैं।

टिप्पणी--यह जानकर भी मनुष्य को समफना चाहिए कि उसके हाथ में बहुत थोड़ी सत्ता है। उत्पत्ति और नाश का जोड़ा साथ-साथ चलता ही रहता है।

भृतग्रामः स एवायं भृत्वा भृत्वा प्रलीयते । रात्र्यागमेऽवशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे ॥१६॥

हे पार्थ ! यह प्राणियों का समुदाय इस तरह पैदा हो होकर, रात पड़नेपर, विवश हुत्रा लय होता है श्रौर दिन डगने पर डत्पन्न होता है। परस्तसानु भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः। यः स सर्वेषु भृतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥२०॥

इस अव्यक्त से परे दूसरा सनातन अव्यक्त भाव है। समस्त प्राणियों का नाश होते हुए भी वह सनातन अव्यक्त भाव नष्ट नहीं होता।

अन्यक्तोऽचर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्। यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥२१॥

जो अन्यक्त, अत्तर ( अविनाशी ) कहलाता है चसीको परमगति कहते हैं। जिसे पानेके बाद लोगों का पुनर्जन्म नहीं होता वह मेरा परमधाम है। 2 % %

पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया । यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्॥२२।

हे पार्थ ! इस उत्तम पुरुष के दर्शन अनन्यभक्ति से होते हैं । इसमें भूतमात्र स्थित हैं । और यह सब उसीसे ज्याप्त है ।

यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः । प्रयाता यान्ति तं कालं वच्यामि भरतर्षभ ॥२३॥

जिस समय मरकर योगी मोच पाते हैं और जिस समय मरकर उन्हें पुनर्जन्म प्राप्त होता है वह काल, हे भारतर्षभ ! मैं तुमसे कहूँगा। २३ अप्रिज्योतिरहः शुक्लः पएमासा उत्तरायसम्। तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः॥२४॥

उत्तरायण के छः महीनों में, शुक्रपत्त में, दिन को जिस समय ऋग्नि को ज्वाला उठ रही हो उस समय जिसकी मृत्यु होती है वह ब्रह्म को जाननेवाला ब्रह्म को पाता है।

भूमो रात्रिस्तथा कृष्णः पएमासा द्विणायनम्। तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते॥२५॥

द्त्तिणायन के छः महीनों में, कृष्णपत्त में, रात्रि

में, जिस समय धुत्राँ फैला हुत्रा हो उस समय मरने-वाला चन्द्रलोक को पाकर पुनर्जन्म पाता है।

टिप्पणो - जपर के दो श्लोक मैं पूरे तौर से नहीं सममता। उनके राब्दार्थ का गीता की रिाचा के साथ मैल नहीं बैठता। उस शिचा के अनुसार तो जो भक्तिमान है, जो सेत्रामार्ग को सेता है, जिसे ज्ञान हो चुका है वह चाहेजब मरेफिर भी मोच ही पाता है। उससे इन श्लोकों का राष्ट्रार्थ विरोधा है। उसका भावार्थ यह अवश्य निकल सकता है कि जो यज करता है, अर्थात परोपकार में ही जो जीवन बिताता है, जिसे ज्ञान हो चुका है, जो ब्रह्मविंद अर्थात ज्ञानी है मृत्युको समय भी यदि उसकी ऐसी स्थिति हो तो वह मोच पाता है। इससे विपरीत जो यश नहीं करता, जिसे शान नहीं है, जो मिक्त नहीं जानता वह चन्द्रलोक अर्थात चिणक लोक को पाकर फिर संसारचक्र में लौट श्राता है। चन्द्र के निजी ज्योति नहीं है।

शुक्ककृष्णे गती होते जगतः शाश्वते मते । यात्यनावृत्तिमन्ययावर्तते पुनः ॥२६॥ एकया

जगत में ज्ञान और श्रज्ञान के ये दो परम्परा से चलते आये मार्ग माने गये हैं। एक अर्थात् ज्ञान-मार्ग से मनुष्य मोन्न पाता है; श्रौर दूसरे श्रर्थात् श्रज्ञानमार्गं से उसे पुनर्जन्म प्राप्त होता है। नैते सृती पार्थ जानन्योगी सुद्यति कश्चन । तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन ॥२७॥ 2819

भनासक्तियोग : गीताबोध ]

हे पार्थ ! इन दोनों मार्गों का जाननेवाला कोई भी योगी मोह में नहीं पड़ता। इसलिए हे अर्जुन ! तु सर्वकाल में योगयुक्त रहना। २७

टिप्पणी—दोनों मार्गों का जाननेवाला और समभाव रखनेवाला अन्यकार का — अज्ञान का — मार्ग नहीं पकड़ता, इसीका नाम है मोह में न पड़ना।

वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषुं यत्पृष्यफलं प्रदिष्टम् ख्रत्येति तत्सर्वामिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्॥२८॥

यह वस्तु जान लेने के बाद वेद में, यह में, तप में और दान में जो पुरायफल बतलाया है, उस सबको पार करके योगी उत्तम आदिस्थान पाता है। २८

टिप्पणी—श्रयात जिसने ज्ञान, भक्ति और सेवा-कर्म से सम-माव प्राप्त किया है, उसे न केवल सब पुर्धों का फन ही मिल जाता है बल्कि उसे परम मोचपद भी मिल जाता है।

ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अत्तरब्रह्मयोगो नामाष्ट्रमोऽध्यायः ८

ॐ तत्सत्

इस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीतारूपी उपनिषद् अर्थात् ब्रह्मविद्यान्तर्गत योगशास्त्र के श्रीकृष्णार्जनसंवाद का अक्षर-ब्रह्मयोग नामक आठवाँ अन्याय समाप्त हुआ।

१४५

## [ & ]

## राजविद्या राजग्रह्मयोग

[ भंगल प्रमात

ि पिछछे अध्याय के अन्तिम इलोक में योगी का उच्च-स्थान बताया, अतएव अब भगवान् को भक्ति की महिमा बतानी ही रही। क्योंकि गीता का योगी शुष्कज्ञानी नहीं, बाह्याचारी भक्त भी नहीं, गीता का योगी तो ज्ञान और भक्तिमय अनासक्त कर्म करने वाला है। इसलिए भगवान् कहते हैं- 'तुझ में द्वेष नहीं है, इसिंखये मैं तुझे गुह्यज्ञान बताता हुँ,जिसे पाकर तेरा कल्याण हो । यह ज्ञान सर्वोपरि है, पवित्र है और आसानी के साथ इसका आचरण किया जा सकता है। इसमें जिसे श्रद्धा न हो वह मुझे नहीं पा सकता । मनुष्य-प्राणी इन्द्रियों द्वारा मेरा स्वरूप पहचान नहीं सकते; तथापि इस जगत् में वह व्यास है और जगत् उसके आधार पर टिका हुआ है। वह जगत् के आधार पर नहीं। और, एक प्रकार से यह भी कहा जा सकता है कि ये प्राणी मुझ में नहीं और मैं उनमें नहीं, यद्यपि उनकी उत्पचि का कारण मैं हुँ और उनका पोपणकर्ता हुँ। वे मुझ में नहीं और मैं उनमें नहीं, क्योंकि वे अज्ञान में रह कर मुझे जानते नहीं। उनमें भक्ति नहीं। इसे त् मेरा चमकार समझ।

पर यह भास होते हुए भी कि मैं प्राणियों में नहीं हूँ, वायु की भांति मैं सर्गत्र छाया हुआ हूँ। और, सब जीव युग का भन्त होते ही छय पाते हैं और आरम्भ होते ही पुनः जन्म छेते हैं। इन कर्मों का कर्ता मैं हूँ तो भी ये मेरे लिए वन्धन-कारक नहीं, क्योंकि इनमें मुझे आसक्ति नहीं । इनके विषय में मैं उदासीन हूँ । ये कर्म होते रहते हैं क्यों कि यह मेरी प्रकृति हैं — मेरा स्वभाव है। पर मेरे इस रूप को लोग पहचानते नहीं, इसीसे नास्तिक रहते हैं। मेरी इस्ती ही से इनकार करते हैं। ऐसे लोग व्यर्थ की आशा के महल खड़े करते हैं, उनके काम भी निकम्मे होते हैं और वे अज्ञान से भरपूर रहते हैं,इसल्डिए आयुरीवृत्तिवाले कहलाते हैं। पर जो दैवीवृत्ति वाले हैं वे मुझे अविनाशी और सिर-जनहार समझकर मेरा भजन करते हैं। उनके निश्चय दङ् होते हैं । वे निख प्रयत्नशील रहते हैं । मेरा भजन-कीर्तन करते हैं और मेरा ध्यान धरते हैं। और, कुछ तो यह मानने वाले हैं कि मैं एक ही हूँ। कुछ मुझे बहुरूप मानते हैं। मेरे अनन्त गुण हैं; इसिंखए बहुरूप में माननेवाले भिन्न-भिन्न गुणों को भिन्न रूप से देखते हैं। पर इन सबको मक्त समझ।

यज्ञ का संकल्प में, यज्ञ में, पितरों का आधार मैं, यज्ञ की वनस्पति में, मन्त्र में, आहुति मैं, हवन में जाने वाला दृष्य में, अग्नि में, इस जगत् का पिता में, माता में,

बगत् को धारण ६२नेवाला मैं, पितामह मैं, जानने बोग्य भी मैं, ॐकार मन्त्र मैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद मैं, गति मैं, पोषण में, प्रभु मैं, साक्षी मैं, आश्रय मैं, कर्रयाण चाहने वाला भी में, उत्पत्ति और नाश में, सर्दी गर्भी में, और सत् और असत् भी मैं।

जो वेदों में वर्णित क्रियार्थे करते हैं वे फल-प्राप्ति के लिए करते हैं। अतएव वे भले ही स्वर्ग पावें पर उनके लिए जन्म-मरण के चक्कर तो बाक़ी रहते ही हैं। परन्तु जो एक ही भाव से मेरा चिन्तन किया करते हैं और मुझे ही भजते हैं उनका सब बोझा मैं उठाता हूँ । उनकी ज़रूरते मैं पूरी करता हूँ। और मैं ही उन्हें बनाये-सम्हाले रखता हुँ। दूसरे कुछ लोग अन्य देवताओं में श्रद्धा रखकर उन्हें भजते हैं, इसमें अज्ञान है, तो भी आख़िर वे मेरा ही भजन करनेवाले माने जाते हैं। क्योंकि यज्ञमात्र का स्वामी में हुँ, पर बग़ेर मेरी इस व्यापकता को समझे वे अन्तिम स्थिति को नहीं पहुँच सकते। देवों को पूजनेवाले देवलोक पाते हैं, पितरों के पूजक पितृलोक और सूत-प्रेतादि के प्जनेवाले उस लोक को पाते हैं, और ज्ञान-पूर्वक मेरा भजन करनेवाले मुझे पाते हैं। जो मुझे एक पत्ता भी भक्ति-पूर्वंक अर्पण करते हैं, उन प्रयत्नशील लोगों की भक्ति को मैं स्वीदार करता हूँ। इसिटिए तू जो कुछ भी करे, मुझे अर्पण करके ही करना। इससे ग्रुमाग्रुम फलकी ज़िम्मेबारी तेरी न रहेगी। तूने तो फलमात्र का त्याग किया है, इस कारण तेरे छिए जन्म-मरण के फेरे नहीं रहे । मेरे मत से सब प्राणी 88

अनासक्तियोग ः गीताबोध ]

समान हैं — एक विय और दूसरा अविय ऐसा नहीं है। पर जो भक्ति-पूर्व क मेरा भजन करते हैं, उनमें मैं हूँ। इसमें पक्षपात नहीं, पर वे अपनी भक्ति का फल पाते हैं। इस भक्ति का चमत्कार ऐसा है कि जो मुझे एक भाव से भजता है, वह दुराचारी हो तो भी साधु बन जाता है। सूर्य के सामने जिस प्रकार अधिरा नहीं टिकता, उसी प्रकार मेरे पास आते ही मनुष्य के दुराचार का नाश हो जाता है।। इसलिए निश्चय समझ कि मेरी भक्ति करनेवाले कभी नाश पाते ही नहीं, वे तो धर्मात्मा बनते और शान्ति भोगते हैं। इस भक्ति की महिमा ऐसी है कि जो पाप-योनि में जन्मे हुए माने जाते हैं, और अनपद स्त्रियाँ, वैश्य, और शुद्र, जो मेरा आश्रय छेते हैं, वे मुझे पाते ही हैं। तो फिर पुण्य कर्म करनेवाले ब्राह्मण-क्षत्रियों का तो कहना ही क्या ? जो 🥕 भक्ति काता है, उसे उसका फल मिलता है। इसलिए तू असार संसार में जन्मा है, तो मुझे भजकर उससे पार हो जा। अपना मन मुझमें पिरो दे। मेरा ही भक्त रह। अपने यज्ञ भी मेरे लिए कर । अपने नमस्कार भी मुझे ही वहुँचा। इस प्रकार तू मुझमें परायण होगा और अपनी आत्मा को मुझमें होमकर शून्यवत् हो जायगा, तो तू मुझे ही पावेगा।

टिप्पगी

इससे इम देखते हैं कि भक्तिका अर्थ ईश्वर में आसक्ति 🖁 । अनासक्ति सीखने का भी यह आसान-से-आसान बपाय है। इसिलिए अध्याय के आरम्भ में प्रतिज्ञा की है कि भिक्त राजयोग है और सहल मार्ग है—हृदय में बसे तो सहल, न बसे तो विकट है। इसीलिए इसे "सिर का सौदा" भी कहा है। पर यह तो "देखनारा दाझे जोने, माहि पड़्या ते महा सुख माणे"—अर्थात् (बाहर से) देखनेवाले जलते हैं, जो भीतर पड़े हैं, वे महासुख मानते हैं। किव कहता है कि सुधन्वा खोलते हुए तैल के कड़ाह में हैंसते थे, और बाहर खड़े हुए (लोग) कॉप रहे थे। कहा जाता है कि जब नन्द अन्त्यज की अग्नि-परीक्षा की गई, तब वह आग पर नाचता था। यह सब इन व्यक्तियों के जीवन में संबिटत हुआ था या नहीं, इसकी जाँच करने की यहाँ आवश्यकता नहीं। जो किसी भी वस्तु में लीन होता है उसकी ऐसो ही स्थिति हो जाती है। वह आपा भूल जाता है। पर प्रभु को छोड़कर दूसरे में लीन कीन होगा?"

"शाकर शेरडीनो खाद तजीने कड़वो लीमड़ो

घोल मां

'चाँदा सुरजनुं तेज तजीने आगिया संगाथे श्रीत जोड़ मां।"—अर्थात, शकर और गन्ने। का स्वाद छोड़ कर कडुई नीम मत घोछ; सूर्य-चन्द्र का तेज छोड़कर जुगनू में अपना मन मत लगा। इस प्रकार नवाँ अध्याय बताता है कि प्रसु में आसक्ति अर्थात् मनित के बिना फल की अनासन्ति असरभव है। अन्तिम रलोक सारे अध्याय का निचोड़ है। और हमारी भाषा में उसका अर्थ है—"त् सुझमें समा जा"]

ियरवदा-मान्दिर, ६-७-३१<sup>°</sup> **१**६३

### [ & ]

इसमें मिक्तकी माहिमा गाई है।

श्रीभगवानुवाच

इदं तु ते गुद्धतमं प्रवच्याम्यनसूयवे । ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोच्यसेऽशुभात्॥१॥ श्री भगवान् बोले—

तू द्वेषरहित है, इससे तुभे मैं गुह्य-से-गुह्य अतु-भवयुक्त ज्ञान दूँगा, जिसे जान कर तू अकल्याण से बचेगा।

राजविद्या राजग्रद्धं पवित्रमिद्युचमम् । प्रत्यचावगमं धर्म्ये सुसुखं कर्तुमन्ययम् ॥ २ ॥

विद्याओं में यह राजा है, गूढ़ वस्तुओं में भी राजा है। यह विद्या पवित्र है, उत्तम है, प्रत्यच अनुभव में आने योग्य, धार्मिक, आचार में लाने में सहज और अविनाशी है।

श्रश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप । श्रप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्भनि ॥ ३ ॥

हे परन्तप ! इस धर्म में जिन्हें श्रद्धा नहीं है, १६४ अनासकियोग : गीताबोध ]

ऐसे लोग सुके न पाकर मृत्युमय संसार-मार्ग में बारंबार ठोकर खाते हैं।

मया ततिमदं सर्वे जगद्व्यक्तमूर्तिना । मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववास्थितः ॥ ४ ॥

मेरे अन्यक्त स्वरूप से यह समूचा जगत् भरा हुआ है। मुक्तमें —मेरे आधार पर—सब प्राणी हैं, मैं उनके आधार पर नहीं हूँ। ४ न च मत्स्थानि भ्तानि पश्य मे योगमैश्वरम्। भ्तभृत च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः॥ ॥॥

तथापि प्राणी मुम्तमें नहीं हैं, ऐसा भी कहा जा सकता है। यह मेरा योगवल तू देख। मैं जीवों का पालन करने वाला हूँ, फिर भी मैं उनमें नहीं हूँ। परन्तु मैं उनका उत्पत्तिकारण हूँ।

टिप्पणी — मुक्तमें सब जीव हैं और नहीं हैं और उनमें में हूँ और नहीं हूँ। यह ईश्वर का योगवल उसकी माया, उसका चमत्कार है। ईश्वर का वर्णन भगवान को भी मनुष्य की भाषा में ही करना ठहरा, इसलिए अनेक प्रकार के भाषा-प्रयोग करके उसे सन्तोष देते हैं। ईश्वरमय सब है। इसलिए सब उसमें है। वह अतिहा है। प्रकृत कर्ता नहीं है इसलिए उसमें जीव नहीं है, यह कहा जा सकता है। परन्तु जो उसके भक्त है उनमें वह श्रवश्य है। जो नास्तिक है उसमें उसकी दृष्टि से तो वह नहीं है। श्रीर यह उसका चमत्कार नहीं तो श्रीर क्या कहा जाय ?

यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान् । तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपघारय ॥६॥

जैसे सर्वत्र विचरता हुआ महान् वायु नित्य आकाश में विद्यमान है, वैसे सब प्राणी सुम्ममें हैं ऐसा जान। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्। कल्पचये पुनस्तानि कल्पादी विसृजाम्यहम्॥७॥

हे कौन्तेय ! सारे प्राणी कल्प के अन्त में मेरी प्रकृति में भिल जाते हैं और कल्प का आरम्भ होने पर मैं उन्हें फिर से रचता हूँ। प्रकृतिं स्वामवष्टम्य विसृजामि पुनः पुनः। भूतग्रामामिमं कृत्स्वमवशं प्रकृतेविशात्॥ =॥

अपनी माया के आधार से प्रकृति के प्रभाव के अधीन रहने वाले प्राणियों के सारे समुदाय को मैं बारंबार उत्पन्न करता हूँ।

न च मां तानि कमीिश निवधनित धनंजय । उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कमेसु ॥६॥

१६६

अनासक्तियोगः गीताबोध ]

हे धन अय ! ये कर्म मुक्ते बन्धन नहीं करते, क्योंकि मैं उनमें उदासीन के समान श्रीर श्रासकि-रहित बर्तता हूँ।

मयाध्यचेण प्रकृतिः स्रयते सचराचरम् । हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते॥१०॥

मेरे अधिकार में प्रकृति स्थावर और जंगम जगत् को उत्पन्न करती है और इसी हेतु हे कौन्तेय ! जगत् घटमाल (रहँट) की तरह घूमा करता है। १० अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् । परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्।।११।।

प्राणीमात्र के महेश्वररूप मेरे भाव को न जान-कार मूर्ख लोग मुक्त मनुष्य-तनधारी की अवज्ञा करते हैं

टिप्पणी - क्यों कि जो लोग ईश्वर की सत्ता नहीं मानते, वे रारीरस्थित अन्तर्यामी को नहीं पहचानते और उसके अस्तित्व को न मानकर जडवादी रहते हैं।

मोधाशा मोधकर्माणो मोधज्ञाना विचेतसः । राचसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः ॥१२॥

व्यर्थ आशावाले, व्यर्थ काम करनेवाले और व्यर्थ ज्ञान वाले मृद लोग मोह में डाल रखने वाली

राचसी या त्रासुरी प्रकृति का त्राश्रय लेते हैं। १२ महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः। भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्॥१३॥

इससे विपरीत, हे पार्थ ! महात्मा लोग दैवी श्रकृति का श्राश्रय लेकर मुभे प्राणीमात्र का श्रादि-कारण श्रविनाशी जानकर एकनिष्ठा से भजते हैं। १३ सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्र दृढव्रताः। नमस्यन्तश्र मां भक्त्या नित्ययुक्तो उपासते॥ १४॥

वे दृढ़ निश्चय वाले, प्रयत्न करने वाले निरन्तर मेरा क्रीर्तन करते हैं, मुक्ते भक्ति से नमस्कार करते हैं श्रोर नित्य ध्यान धरते हुए मेरी उपासना करते हैं। १४

ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते । एकत्वेन प्रथक्त्वेन बहुधा विश्वतोम्रखम्॥१५॥

श्रीर दूसरे लोग श्रद्धैतरूप से या द्वैतरूप से श्रथवा बहुरूप से सब कहीं रहनेवाले मुक्तको ज्ञान द्वारा पूजते हैं। १५

श्रहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् । मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमाग्रिरहं हुतम् ॥१६॥ १६८ यज्ञ का संकल्प में हूँ, यज्ञ में हूँ, यज्ञद्वारां पितरों का आधार में हूँ, यज्ञ की वनस्पति में हूँ, मन्त्र में हूँ, आहुति में हूँ, अग्नि में हूँ और इवन-द्रव्य में हूँ।

पिताहमस्य जगतो माता घाता पितामहः । वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च ॥१७॥

इस जगत् का पिता में, माता में, धारण करने-वाला में, पितामह में, जानने योग्य में, पित्तत्र ॐकार में, ऋग्वेद, सामवेद श्रौर यजुर्वेद भी में ही हूँ। १७ गितर्मेर्ता प्रभुः साम्ती निवासः शरणं सहत्। प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्॥१८॥

गित मैं, पोषक मैं, प्रभु मैं, साची मैं, निवास मैं, आश्रय मैं, हितेषी में, उत्पत्ति मैं, नाश मैं, स्थिति मैं, भगडार मैं और अञ्यय बीज भी मैं हूँ। १८ तपाम्यहमहं वर्षे निगृह्णाम्युत्सृजामि च। अमृतं चैव मृत्युश्च सदसञ्चाहमर्जुन ॥१६॥

धूप में देता हूँ, वर्षा को में ही रोक रखता और बरसने देता हूँ। अमरता में हूँ, मृत्यु में हूँ और हे अर्जुन! सन् तथा असन् भी में ही हूँ। १९ त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा
यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ।
ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्रन्ति दिच्यान्दिवि देवभोगान्॥२०॥

तीन वेद के कर्म करनेवाले, सोमरस पीकर निष्पाप बने हुए यज्ञद्वारा मुक्ते पूजकर स्वर्ग मॉॅंगते हैं। वे पिवत्र देवलोक पाकर स्वर्ग में दिन्य भोग भोगते हैं।

टिप्पणी— सभी वैदिक क्रियाएँ फल प्राप्ति के लिए की जाती थीं और उनमें से कई क्रियाओं में सोमपान होता था उसका यहाँ उल्लेख है। ये क्रियाएँ क्या थीं, सोमरस क्या था, आज ठीक-ठीक कोई नहीं बतला सकता।

ते तं सुक्तवा स्वर्गलोकं विशालं

चीयो पुएये मर्त्यलोकं विशान्ति । एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना

गतागतं कामकामा लभन्ते॥२१।

इस विशाल स्वर्गलोक को भोग कर वे पुण्य का चय हो जाने पर मृत्यु-लोक में वापस त्राते हैं। इस प्रकार तीन वेद के कर्म करने वाले, फल की इच्छा रखनेवाले जन्ममरण के चक्कर काटा करते हैं। २१ अनासकियोग : गीताबोध ]

श्चनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । तेषां नित्याभियुक्तानां योगचेमं वहाम्यहम् ॥२२॥

जो लोग श्वनन्यभाव से मेरा चिन्तन करते हुए मुक्ते भजते हैं इन नित्य मुक्त में ही रत रहनेवालों-के योग-चेम का भार मैं डठाता हूँ। २२

टिप्पणी — इस प्रकार योगी को पहचानने के तीन सुन्दर लच्चण हैं — समत्व, कर्म में कौशल, अनन्य मक्ति । ये तीनों एक-दूसरे में श्रोतशीत होने चाहिए । मक्ति, बिना समत्व के नहीं मिलती; समत्व, बिना मक्ति के नहीं मिलता, श्रीर कर्मकौशल के बिना मक्ति तथा समत्व का श्रामासमात्र होने का भय है । योग श्रथांत् वस्तु को प्राप्त करना श्रीर चेंम श्रथांत् प्राप्त वस्तु को सँभाल रखना ।

येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् ॥२३॥

श्रौर हे कौन्तेय ! जो श्रद्धापूर्वक दूसरे देवता को भजते हैं, वे भी, विधि-रहित होने पर भी मुक्ते ही भजते हैं।

टिप्पणी — विथि-रहित श्रर्थात् श्रज्ञान के कारण मुक्त एक निरक्षन निराकार को न जान कर।

श्रहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रश्ररेव च । न तु मामाभेजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते ॥२४॥ १७१ जो मैं ही सब यज्ञों का भोगनेवाला स्वामी हूँ उसे वे सच्चे स्वरूप में नहीं पहचानते, इसलिए वे गिरते हैं।

यान्ति देवव्रता देवान्पितृन्यान्ति पितृव्रताः । भूतानि यान्ति भृतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्

देवतात्रों का पूजन करनेवाले देवलोकों को पाते हैं, पितरों का पूजन करनेवाले पितृलोक पाते हैं, भूत-प्रेतादि को पूजनेवाले उन लोकों को पाते हैं श्रीर मुक्ते भजनेवाले मुक्ते पाते हैं। २५

पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । तद्दं भक्त्युपहृतमश्रामि प्रयतात्मनः ॥२६॥

पत्र, फूल, फल, या जल जो मुक्ते भक्तिपूर्वक अपरेश करता है वह प्रयक्षशील मनुष्य द्वारा भक्ति-पूर्वक अपित किया हुआ मैं सेवन करता हूँ। २६

टिप्पणी — तात्पर्य यह कि ईश्वरप्रीत्पर्थ जो-कुछ सेवामाव से दिया जाता है, उसका स्वीकार उस प्राणी में रहनेवाले अन्तर्यामी रूप से भगवान ही करते हैं।

यत्करोषि यद्श्वासि यज्जुहोषि ददासि यत् । यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद्र्पेणम् ॥२७॥ इसलिए हे कौन्तेय ! तु जो करे, जो खाय,

### भनासकियोग : गीताबोध ]

जो हवन में होमे, जो दान में दे, जो तप करे, वह सब मुक्ते व्यर्पण करके कर। २७ शुभाशुभफलेरेवं मोच्यसे कर्मवन्धनैः। संन्यासयोगंयुक्तात्मा विम्रुक्तो माम्रुपैष्यसि ।२८॥

इसमे तू शुभाशुभ फल देने वाले कर्म-बन्धन-से छूट जायगा और फलत्यागरूपी समत्व को पाकर, जन्ममरण से मुक्त होकर मुक्ते पावेगा। २८ समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः। ये भजन्ति तु मां भक्त्या माये ते तेषु चाप्यहम् २६।

सब प्राणियों में मैं समभाव से रहता हूँ । मुक्ते कोई अप्रिय या प्रिय नहीं हैं । जो मुक्ते भक्तिपूर्वक भेजते हैं वे मुक्त में हैं और मैं भी उनमें हूँ ! २९ अपि चेत्सुदुराचारों भजते मामनन्यभाक् । साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितों हि सः ३०॥

भारी दुराचारी भी यदि श्रनन्यभाव से मुक्ते भजे तो उसे साधु हुश्रा ही मानना चाहिये, क्योंकि श्रव उसका श्रच्छा संकल्प है। ३०

टिष्पणी — क्योंकि अनन्यमिक इराचार को शान्त कर देती है। चित्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति । कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रण्रयति ३१।। वह तुरन्त धर्मात्मा हो जाता है। श्रौर निरन्तर शान्ति पाता है। हे कोन्तेय! तू निश्चयपूर्वक जानना कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। ३१ मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्यु: पापयोनयः। स्त्रियो वैश्यास्तथा शुद्रास्तेपि यान्ति परां गतिम्

फिर हे पार्थ ! जो पापयोनि हों वे भी श्रीर श्रियाँ, वैश्य तथा शूद्र जो मेरा श्राश्रय महरण करते हैं वे परमगति को पाते हैं। ३२

किं पुनर्जाह्मणाः पुग्या भक्ता राजर्षयस्तथा । अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्३३॥

तब फिर पुर्यवान ब्राह्मण ख्रौर राजर्षि जो मेरे भक्त हैं, इनका तो कहना ही क्या है ? इसलिए इस ख्रानित्य ख्रौर सुखरहित लोक में जन्म ले कर तू मुक्ते भज।

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । मामेवैष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः ॥३४॥

श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्याराजगुह्मयोगो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

मुक्त में मन लगा, मेरा भक्त बन, मेरे निमित्त १८४ अनासक्तियोग : गीताबोध ]

यज्ञ कर, मुक्ते नमस्कार कर, इससे मुक्त में परायण होकर त्रात्मा को मेरे साथ जोड़कर तू मुक्ते ही पावेगा।

#### 🥗 तत्सत्

इस प्रकार श्री मद्भगवद्गीतारूपी उपनिषद् अर्थात् ब्रह्मविद्यान्तर्गत योगशास्त्र के श्रीकृष्णार्जनसंवाद का राजविद्याराजगुद्धयोग नामक नवां अध्याय समाप्त हुआ।

### [ 90 ]

# विभृतियोग

[ सोमप्रभातः

[भगवान कहते हैं- "पुनः भक्तों के हित के लिए कहता हूँ सो सुन। देव और महर्षि तक मेरी उत्पत्ति नहीं जानते, क्योंकि मुझे उत्पन्न होने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं उनकी और दूसरे सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ। जो ज्ञानी मुझे अजन्म और अनादि रूप में पहचानते हैं वे सब पापों से मुक्त होते हैं। क्योंकि परमेश्वर को इस रूप में जानने के बाद, और अपनेको उसकी प्रजा या उसके अंश रूप में पहचानने के पश्चात्, मनुष्य की पापवृत्ति रही नहीं सकती। पापवृत्ति का मूळ ही अपने सम्बन्ध का अज्ञान है।

"जिस प्रकार प्राणी मुझसे उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार उनके भिन्न-भिन्न भाव, जैसे क्षमा, सत्य, मुख-दुःख, जन्म- मृत्यु, भय-अभय, वग़ैरा भी मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। इस सबको मेरी विभृति समझनेवालों में सहज ही समता उत्पन्न होती हैं, क्योंकि वे अहंता छोड़ देते हैं। और उनका वित्त मुझमें ही लगा हुआ रहता है; वे मुझे अपना सब-कुछ अपंण करते हैं, एक दूसरे से मेरे विषय में ही बात-चीत करते हैं, मेरा ही कीतंन करते हैं और संतोष और आनन्द से

रहते हैं। इस प्रकार जो प्रेमपूर्व के मेरा भजन करते हैं और मुसमें ही जिनका मन रहता है, उन्हें मैं ज्ञान देता हूँ और उसके द्वारा वे मुझे पाते हैं।"

इसपर अर्जुन ने स्तुति की-"आप ही परमन्नहा हैं, परमवाम हैं, पवित्र हैं, ऋषि आदि अपको देव, अजन्म, ईश्वर-रूप में भजते हैं, स्वयं आपका यह कथन है। हे स्वामी, हे पिता, आपका स्वरूप कोई नहीं जानता ! आप ही अपनेको जानते हैं ! अब अपनी विभूतियाँ मुझे बताइए और बताइए कि आपका चिन्तन करते हुए मैं किस रीति से आपको पहचान सकता हुँ।"

भगवान् ने उत्तर दिया-"-मेरी विभृतियाँ अनन्त हैं। उनमें से कुछ मुख्य तुशे बताता हूँ। मैं सब प्राणियों के हृदय में रहने वाला हूँ, मैं ही उनकी उत्पत्ति, उनका मध्य, और उनका अन्त हूँ। आदित्यों में विष्णु, उज्ज्वल वस्तुओं में प्रकाशमान् सूर्य, वायुओं में मरीचि, नक्षत्रों में चन्द्र, वेदों में सामवेद, देवों में इन्द्र, इन्द्रियों में मन, प्राणियों की चेतन-शक्ति, रुद्रों में शंकर, यक्षराक्षसों में कुबेर, दैत्यों में प्रह्लाद, पशुओं में सिंह, पक्षियों में गरुड़ मैं, और छल करनेवाले का ब्त भी मैं ही हूँ। इस जगत् में जो कुछ होता है, वह मेरी आज्ञा के बिना हो ही नहीं सकता। मळा-बुरा भी मैं ही होने देता हूँ, तभी होता है। यह जानकर मनुष्य को अभि-मान छोड़ना चाहिए और बुराई से बचना चाहिए। क्योंकि अच्छे बुरे का फल देनेवाला भी मैं हुँ। तूयह जान ले कि 12 १७७

अनासक्तियोग : गीताबोध ] यह सारा जगत् मेरी विभृति के एक अंश-मात्र से टिका हुआ है।"] यरवदा-मान्दिर, १२-१-३१] १८=

### [ 30]

सातवें, आठवें, और नवें अध्याव में माहि आदि का निरूपण करने के बाद भगवान मह के निमित्त अपनी अनन्त विभूतियों का कुछ थोड़ा-सा दर्शन कराते हैं।

श्रीभभवानुत्राच

भूय एव महावाहो शृखु मे परमं वचः । यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वच्यामि हितकाम्यया ॥१॥ श्रीभगवान बोले—

हे महाबाहो ! फिर मेरा परम वचन सुन । यह मैं तुक्क त्रियजन से तेरे हित के लिए कहूँगा । १ न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः । अहमादिहिं देवानां महर्षाणां च सर्वशः ॥२॥

देव और महर्षि मेरी खपित को नहीं जानते, क्योंकि मैं ही देव और महर्षियों का सब प्रकार से आदि कारण हूँ।

यो मामजमनार्दि च वेचि लोकमहेश्वरम् । असंमूदः स मर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥३॥ मृत्युलोक में रहता हुआ जो ज्ञानी मुक्त लोकों १७६ अनासिक्तयोग : गीताबोध ी

के महेश्वर को अजन्मा और अनादि रूप में जानता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। बुद्धिज्ञीनमसंमोहः चमा सत्यं दमः शमः । सुखं दु:खं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च ॥४॥ त्रहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः । भवन्ति भावा भृतानां मत्त एव पृथाग्विधाः ॥५॥)

बुद्धि, ज्ञान, त्रमूढ्ता, चमा, सत्य, इन्द्रियनिप्रह, शान्ति, सुख, दु:ख, जन्म, मृत्यु, भय, श्रौर अभय, त्राहिंसा, समता, सन्तोष, तप, दान, यश, त्रपयश इस प्रकार प्राणियों के भिन्न-भिन्न भाव मुक्तसे उत्पन्न होते हैं।

महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा। मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः ॥६॥

सप्तर्षि, उनके पहले सनकादिक और (चौदह) मनु मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं और उनमें से ये लोक उत्पन्न हुए हैं।

एतां विभूतिं योगं च मम यो वाचि तत्वतः । सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥॥ इस मेरी विभृति धौर शक्ति को जो यथार्थ

जानता है वह अविचल समता का पाता है इसमें संशय नहीं है। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वे प्रवर्तते। इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्त्रिताः॥=॥

में सब की उत्पत्ति का कारण हूँ और सब मुम से ही प्रवृत्त होते हैं, यह जानकर सममदार लोग भाव से मुमें भजते हैं। ८ मिचिचा महत्रप्राणा बोधयन्तः परस्परम्। कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति चरमन्ति च॥६॥

मुक्तमें चित्त लगाने वाले, मुक्ते प्राणार्पण करने वाले एक-दूसरे को बोध करते हुए, मेरा ही नित्य कीर्तन करते हुए, संतोष और आनन्द में रहते हैं। ९ तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्। ददामि बुद्धियोगं तं येन माम्रुपयान्ति ते ॥१०॥

इस प्रकार मुममें तन्मय रहनेवालों को और मुमें प्रेम से भजनेवालों को मैं ज्ञान देता हूँ और स्तसे वे मुमें पाते हैं। १० तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः। नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता॥११॥ दन पर दया करके दनके हृदय में स्थित मैं ज्ञान-१=१ भनासक्तियोग : गीताबोघ ]

रूपी प्रकाशमय दीपक से उनके अज्ञान-रूपी अन्ध-कार का नाश करता हूँ। अर्जुन उनाच

परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् ।
पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विस्रम् ॥१२॥
ब्राहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा ।
ब्रिसितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीपि मे ॥१३॥
ब्रिक्तन बोले—

हे भगवान ! आप परम ब्रह्म हैं, परमधाम हैं, परम पवित्र हैं। समस्त ऋषि, देवर्षि, नारद, असित, देवल और व्यास आपको अविनाशी, दिव्यपुरुष, धादिदेव, अजन्मा, ईश्वररूप मानते हैं और आप स्वयं भी वैसा ही कहते हैं। १२-१३ सर्वमेतदतं मन्ये यनमां वदास केशव। न हि ते भगवन्व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः ॥१४॥

हे केशव ! श्राप जो कहते हैं उसे मैं सत्य मानता हूँ । हे भगवान् ! श्रापके स्वरूप को न देव जानते हैं, न दानव । १४ स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम । भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते ॥१५॥ १६२ हे पुरुषोत्तम ! हे जीवों के िता ! हे जीवेश्वर ! हे देवों के देव ! हे जगत् के स्वामी ! आप स्वयं ही अपने द्वारा अपनेको जानते हैं। १५

वन्तुमर्हस्यशेषेण दिन्या ह्यात्मविभृतयः । यामिर्विभृतिमिर्लोकानिमांस्त्वं न्याप्य तिष्ठसि १६

जिन विभूतियों के द्वारा इन लोकों में आप व्याप रहे हैं, अपनी वे दिव्य विभूतियाँ पूरी-पूरी मुमसे आपको कहनी चाहिए।

कथं विद्यामहं योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन् । केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया ॥१७॥

हे योगिन् ! श्रापका नित्य चिन्तन करते-करते श्रापको में कैसे पहचान सकता हूँ ? हे भगवान् ! किस-किस रूप में श्रापका चिन्तन करना चाहिए ? १७ विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन ! भूयः कथय तृप्तिहिं शृणवतो नास्ति मेऽमृतम्॥१८॥

हे जनार्दन ! अपनी शक्ति और अपनी विभूति का वर्णन मुमसे फिर विस्तार-पूर्वक कीजिए । आपकी अमृत-मय वाणी सुनते-सुनते तृप्ति ही नहीं होती । अनासक्तियोग : गीताबोध ]

श्रीमगवानुवाच

इन्त ते कथयिष्यामि दिन्या ह्यात्मविभूतयः । प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥१६॥ श्रीभगवान् बोले—

हे कुरुश्रेष्ठ ! अच्छा, मैं अपनी मुख्य-मुख्य दिव्य विभूतियाँ तुमसे कहुँगा। उनके विस्तार का अन्त तो है ही नहीं। १९ अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्व मध्यं च भूतानामन्त एव च ॥२०॥

हे गुडाकेश ! मैं सब प्राणियों के हृदय में विद्य-मान आत्मा हूँ। मैं ही भूतमात्र का आदि, मध्य और अन्त हूँ। २०

श्रादित्यानामहं विष्णुज्योतिषां रविरंशुमान् । मरीचिर्मरुतामस्मि नचत्राणामहं शशी ॥२१॥

श्रादित्यों में विष्णु मैं हूँ, ज्योतियों में जग-मगाता सूर्य मैं हूँ, वायुश्रों में मरीचि मैं हूँ, नच्चत्रों— में चन्द्र मैं हूँ। २१

वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः । इन्द्रियाणां मनश्रास्मि भ्तानामस्मि चेतना ॥२२॥

वेदों में सामवेद में हूँ, देवों में इन्द्र में हूँ, इन्द्रि-१८४ यों में मन में हूँ और प्राणियों का चेतन मैं हूँ। २२ **रु**द्राणां शंकरश्वास्मि वित्तेशो यत्तरत्तसाम् । वसनां पावकश्रास्मि मेरुः शिखरिणामहम् ॥२३॥

रुद्रों में शंकर मैं हूँ, यस और राससों में कुबेर में हूँ, वसुत्रों में अग्नि में हूँ, पर्वतों में मेरु में हैं। २३

पुरोधसां च ग्रुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम् । सेनानीनामइं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः ॥२४॥

हे पार्थ ! पुरोहितों में प्रधान बृहस्पति मुक्ते समम । सेनापितयों में कार्तिक स्वामी में हूँ और सरोवरों में सागर मैं हूँ।

महर्षी गां भृगुरहं गिरामस्म्येकमच्चरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः॥२५॥

महर्षियों में भृगु में हूँ, वाणी में एकाचरी ॐ में हूँ, यज्ञों में जपयज्ञ में हूँ श्रौर स्थावरों में हिमालय 消費1

अरवत्थः सर्ववृत्ताणां देवर्षाणां च नारदः । गन्धर्वाणां चित्रस्थः सिद्धानां कपिलो मुनिः॥२६॥ सव वृत्तों में अश्वत्थ (पीपल) मैं हूँ, देविषयों में

अनासक्तियोग : गीताबोध ]

नारद मैं हूँ, गन्धवों में चित्ररथ मैं हूँ और सिद्धों में किपलमुनि मैं हूँ। २६ उच्चैःश्रवसमस्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् । ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् ॥२७॥

श्रश्वों में श्रमृत में से उत्पन्न होनेवाला उचैःश्रवा मुफ्ते जान । हाथियों में ऐरावत श्रौर मनुष्यों में राजा में हूँ । २७ श्रायुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् । प्रजनश्वास्मि कन्द्रपेः सर्पाणामस्मि वासुकिः॥२८॥

हथियारों में वज्र मैं हूँ, गायों में कामधेतु मैं हूँ, प्रजा की उत्पत्ति का कारण कामदेव मैं हूँ, सपों में वासुकि मैं हूँ। अनन्तश्रास्मि नागानां वरुणो यासदामहम्। पितृणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्।।२६।।

ापपृशामयमा चारिम यमः सयमतामहम् ॥२६॥
नागों में शेषनाग मैं हूँ, जलचरों में वरुण मैं
हूँ, पितरों में आर्यमा मैं हूँ और दर्ग्ड देनेवालों में
यम मैं हूँ। २९
प्रह्लादशास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम्।
मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पित्तणाम्॥३०॥

दैत्यों में प्रह्लाद मैं हूँ, गिननेवालों में काल मैं १८६ हुँ, पशुत्रों में सिंह मैं हूँ,पिचयों में गरुड़ मैं हूँ। ३० पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् । भषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्ववी॥३१॥

पावन करनेवालों में पवन मैं हूँ, शखधारियों में परशुराम मैं हूँ, मछलियों में मगरमच्छ में हूँ, निद्यों में गंगा मैं हूँ। सगोणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जन ।

अध्यातमिवद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् ॥३२॥

हे श्रर्जुन ! सृष्टियों का श्रादि, श्रन्त श्रीर मध्य मैं हूँ, विद्याश्रों में श्रात्मविद्या मैं हूँ श्रौर वाद्विवाद करनेवालों का वाद मैं हूँ।

अचराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च । अहमेवाचयः कालो धाताहं विश्वतोम्रुखः ॥३३॥

श्रवरों में श्रकार मैं हूँ, समासों में द्वन्द्व मैं हूँ, श्रविनाशी काल मैं हूँ श्रौर सर्वव्यापी धारण करने वाला भी मैं हूँ।

मृत्युः सर्वहररचाहम्रुद्भवरच भविष्यताम् । कीर्तिः श्रीवीक्च नारीणां स्मृतिर्मेघा घृतिः चमा३४

सब को हरनेवाली मृत्यु मैं हूँ, भविष्य में उत्पन्न होनेवालों का उत्पत्ति-कारण में हूँ श्रौर श्ली-१८७ अनासक्तियाग : गीताबोध ।

लिङ्ग के नामों में कीर्ति, लक्ष्मी, वाणी, स्मृति, मेधा (बुद्धि), धृति (धैर्य) श्रौर चमा मैं हूँ। ३४

बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम् । मासानां मागेशीर्षोऽहमृत्नां क्रुसुमाकरः ॥३५॥

सामों में बृहत् (बड़ा) साम में हूँ, छन्दों में गायत्री छन्द में हूँ, महीनों में मार्गशीर्ष में हूँ, ऋतुत्रों में वसन्त में हूँ।

द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् । जयोऽस्मि व्ययसायोऽस्मि सन्तं सन्ववतामहम् ३६

छल करनेवाले का चूत मैं हूँ, प्रतापी का प्रभाव मैं हूँ, जय मैं हूँ, निश्चय मैं हूँ, सारिवक भाववाले का सत्त्व मैं हूँ।

टिप्पणी—छल करनेवालों का यूत में हूँ इस वचन से भड़कने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ सारासार का निर्णय नहीं है, किन्तु जो कुछ होता है वह बिना ईश्वर की आज्ञा के नहीं होता यह बतलाने का भाव है। अरेर सब उसके आधीन है, यह जाननेवाला कपटी भी अपना अभिमान छोड़कर कपट त्यागे।

वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाएडवानां धनंजयः । सुनीनामप्यहं व्यासः कत्रीनामुशना कविः ॥३७॥ वृष्णिकुल में वासुदेव में हूँ, पाएडवों में धनश्जय

१८५

(अर्जुन) में हूँ, मुनियों में व्यास में हूँ और कवियों में उशना मैं हूँ। दरखो दमयतामसिम नीतिरसिम जिगीषताम् । मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्।।३८॥

शासक का दराड मैं हूँ, जय चाहनेवालों की नीति में हूँ, गुह्य वातों में मौन में हूँ श्रौर ज्ञानवान का ज्ञान में हैं।

यच्चापि सर्वभ्तानां बीजं तदहमर्जुन । न तद्दस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम् ॥३६॥।

हे श्रर्जुन ! समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का कारण में हूँ। जो-कुछ स्थावर या जङ्गम है वह मेरे विना नहीं है।

नान्ते।ऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप । एष तृदेशतः श्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया ॥४०॥

हे परन्तप! मेरी दिञ्य विभूतियों का अन्त ही नहीं है। विभूतियों का विस्तार मैंने केवल दृष्टान्त-रूप से बतलाया है। 80

यद्याद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा । तचदेवावगच्छ त्वं मभ तेजोंऽशसंभवम् ॥४१॥

### विभूतियोग ]

जो-कुछ भी विभूतिमान् , लक्ष्मीवान् या प्रभा-वशाली है, उसे मेरे तेज के अंश से ही हुआ सममा। ४१

अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन । विष्टम्याहिमदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्॥४२॥

ॐ तत्सिदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म-विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभृतियोगो नाम दशमोऽध्यायः ॥

श्रथवा हे श्रर्जुन ! यह विस्तार-पूर्वक जानकर तुम्मे क्या करना है ? श्रपने एक श्रंशमात्र से इस समूचे जगत् को धारण करके मैं विद्यमान हूँ । ४२

#### ॐ तत्सत

इस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीतारूपी उपनिषद् अर्थात् ब्रह्म-विद्यान्तर्गत योग-शास्त्र के श्रीकृष्णार्जुनसंवाद का विभूतियोग नामक दसवाँ अध्याय समाप्त हुआ।

# [ ११ ]

# विश्वरूपद्श्नयोग

िसोम प्रमात

[ अर्जुन ने विनती की-हे भगवान आपने मुझे आत्मा के बारे में जो बात कही है, उससे मेरा मोह दूर हुआ है। आप ही सब कुछ हैं, आप ही कर्त्ता हैं, आप ही संहर्त्ता हैं, आप ही नाशरहित हैं। यदि सम्भव हो तो अपने ईस्वरीय रूप का दर्शन मुझे कराइये।

भगवान् बोले — मेरे रूप हज़ारों हैं और अनेक रक्ष वाले हैं। उनमें आदित्य, वसु, रुद्र वग़ैरा समाये हुए हैं। मुझ में सारा जगव् — वर और अवर — समाया हुआ है। इस रूप को त् अपने चर्म-चक्षु से नहीं देख सकता। इसलिये मैं तुझे दिन्य-चक्षु देता हूँ, उनके द्वारा इसे देख।

संजय ने धतराष्ट्र से कहा—हे राजन् इस प्रकार भग-वान् ने अर्जुन से कह कर अपना जो अद्भुत रूप दिखाया, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हम तो रोज़ एक सूर्य देखते हैं, पर मान लीजिए कि हज़ारों सूर्य रोज़ उगते हैं तो उनका जैसा तेज होगा उसको अपेक्षा भी यह तेज अधिक चौंधियाने वाला था। उसके आसूपण और शख भी वैसे ही दिव्य थे। उसका दर्शन करके अर्जुन के रोंगटे भनासक्तियोग : गीताबोध ]

खड़े होगये, उसका सिर घूमने लगा और वह कॉपते कॉपते स्तुति करने लगाः—

'हे देव! आपकी इस विशाल देह में मैं तो सब-कुछ और सब-किसी को देखता हूँ। ब्रह्मा इसमें हैं, महादेव इसमें हें, ऋषि इसमें हैं, सर्प इसमें हैं। आपके हाथ सुँह गिने नहीं जाते। आपका न आदि है, न अन्त है, न मध्य । आपका रूप तो मानों तेज का पहाड़ है-देखते हो आँखें चौंधिया जाती हैं। घधकती हुई आग की तरह जगमगः रहे हैं और तप रहे हैं। आप ही जगत् के आधार हैं, आप ही पुराण पुरुष हैं, आप ही धर्म के रक्षक हैं। जिधर नज़र फेकता हुँ आपके अवयव ही दिखाई पड़ते हैं। सूर्थ-चन्द्र तो ऐसे ही माऌम होते हैं, मानों आपकी आँखें हों। आप ही इस पृथ्वी और आकाश में ब्यास हैं। आपका तेज सारे जगत् को तपाता है। यह जगत् थर्रा रहा है, कॉॅंप रहा है। देव, ऋषि, सिद्ध वग़ैरा सब हाथ जोड़ कर काँपते-काँपते आपकी स्तुति कर रहे हैं। यह विराट्रूप और इस तेज को देखकर मैं तो ध्याकुल होगया हूँ। शान्ति और घेर्थ नहीं रहा । हे देव ! प्रसन्न हुजिये । आपकी डाढ़ें विकराल हैं, आपके सुँह में दीपक पर पर्तगों की तरह इन छोगों को तैरते देखता हूँ । आप इन्हें चूर-चूर कर रहे हैं । यह उप्र-रूप आप कौन हैं ? आपकी प्रवृत्ति मैं नहीं समझ सकता।

भगवान् बोले—लोगों का नाश करने वाला मैं काल हूँ, तूलड़े या न लड़े, पर इन सबका नाश तो निश्चित ही समझ। तूतो निभित्त-मध्य है। अर्जुन बोले—हे देव, हे जगित्रवास ! आप अक्षर हैं, सत् हैं, असत् हें, और इससे भी जो परे हैं वह भी आप हैं। आप आदि देव हैं, आप पुराण पुरुष हैं, आप इस जगत् के आश्रय हैं, आप ही जानने-योग्य हैं। वायु, यम, अग्नि, प्रजापित भी आप ही हैं। आपको हज़ारों नमस्कार हैं! अब अपना मूल-स्वरूप धारण कीजिए।

यह सुनकर भगवान् ने कहा—तुझ पर प्रसन्न होकर तुझे अपना विश्वरूप बताया है। वेदाम्यास से, यज्ञ से, दूसरे शाखों के अभ्यास से, दान से, और तप से भी जो रूप नहीं देखा जाता वही आज तूने देखा है। इसे देखकर तू आकुल मत बन। इर छोड़ दे और मेरा परिचित रूप देख। मेरे ये दर्शन देवों को भी दुर्लभ हैं। मेरे दर्शन केवल गुद्ध भक्ति से ही हो सकते हैं। जो अपने सब कर्म मुझे समर्पण करते हैं, मुझमें परायण रहते हैं, मेरे भक्त बनते हैं, आसक्ति-मात्र छोड़ते हैं और प्राणिमात्र के प्रति प्रेममय रहते हैं वही मुझे पाते हैं।

टिप्पणाः — दशवें अध्याय की तरह इस अध्याय को भी मैंने जान वृह्मकर संक्षिप्त किया है। यह अध्याय काव्य-मय है। इसलिए या तो मूल में अधवा अनुवाद के रूप में, यह जैसा है, वैसा ही बार-बार पढ़ने योग्य है। ऐसा करने से सम्भव है, भक्ति-रस पैदा हो। यह रस पैदा हुआ है या नहीं, यह जानने की कसौटी अन्तिम श्लोक है। विना सर्वापण और सर्वस्थापक प्रेम के भक्ति संभव नहीं। ईश्वर के काल-रूप का मनन वरने से और इस बात का भान अनासित्रयोग : गीताबाध ]

होने से कि उसके मुख में सृष्टिमात्र को समा जाना है, प्रति-क्षण काल का यह काम होता ही रहता है, सर्वार्पण और जीव मात्र के साथ ऐक्य सहज ही प्राप्त होता है। इच्छा या अनिच्छा से जब हमें इस मुख में किसी अनिश्चितः अनजान-क्षण में समा जाना है, तो फिर छोटे-बहे, जँच-नीच का, खी-पुरुष का, मनुष्य-मनुष्येतर का भेद नहीं रह जाता। सब कालेश्वर के एक कौर हैं, इसे जानकर हम दीन, और शून्यवत् क्यों न बनें? क्यों न सबके साथ मित्रता बाँधे? ऐसा करनेवाले को यह कालस्वरूप भयंकर नहीं मालूम होगा, बल्कि शक्ति का स्थान बनेगा।

[ यरवदा मंदिर १६-१-३१

# [ 88 ]

1777

इस अध्याय में भगवान् अपना विराद् स्वरूप अर्जुन को बतलाते हैं। महों को यह अध्याय बहुत प्रिय है। इसमें दलीलें नहीं, केवल काव्य है। इस अध्याय का पाठ करने में मतुष्य यकता ही नहीं।

श्रर्जुन उदाच

मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितम् यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥१॥ श्रर्जुन वोले—

श्रापने मुम्पर छपा करके यह श्राध्यात्मिक परम रहस्य कहा है। श्रापने मुम्मसे जोवचन कहे हैं, उनसे मेरा यह मोह टल गया है। भवाष्ययों हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया। स्वत्तः कमलपत्राच माहात्म्यमि चाव्ययम्॥२॥

प्राणियों की बत्पत्ति और नाश के सम्बन्ध में मैंने आपसे विस्तारपूर्वक सुना । उसी प्रकार आपका अविनाशी माहात्म्य भी, हे कमलपत्रात ! सुना । २ १६४

एवमेतद्यथात्थ त्वमात्मानं परमेश्वर । द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम ॥३॥

हे परमेश्वर ! आप जैसा अपने को पहिचनवाते हैं वैसे ही हैं। हे पुरुषोत्तम ! आपके उस ईश्वरीरूप के दर्शन करने की सुमे इच्छा होती है। ३ मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो। योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानम्ब्ययम्॥४॥

हे प्रभो ! वह दर्शन करना मेरे लिए आप सम्भव मानते हों तो हे योगेश्वर ! उस अञ्यय रूप का दर्शन कराइए ।

श्रीभगवानुत्राच

परय मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः । नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णोक्वतीनि च ॥५॥ श्रीभगवान् बोले—

हे पार्थ ! मेरे सैकड़ों और हजारों रूप देख । वे नाना प्रकार के, दिव्य, भिन्न-भिन्न रंग और आकारवाले हैं।

पश्यादित्यान्वसृत्रुद्रानश्विनौ मरुतस्तथा । बहृन्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्रयीणि भारत ॥६॥ हे भारत ! श्रादित्यों, बसुश्रों, हद्रों, दो श्रश्वनों श्रीर महतों को देख । जो पहले कभी नहीं देखे गये ऐसे बहुत से श्राश्चर्यों को तू देख । ६ इहैंकस्थं जगत्कृत्सनं पश्याद्य सचराचरम् । मम देहे गुडाकेश यच्चान्यदूद्रष्टुमिच्छिसि ॥७॥

हे गुडाकेश ! यहाँ मेरे शरीर में एक रूप से स्थित समूचा स्थावर और जंगम जगत तथा और जो-छड तू देखना चाहता हो वह आज देख। ७ न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचचुषा। दिव्यं ददामि ते चच्चः पश्य मे योगमैश्वरम्॥ ८॥

इन अपने चर्मचक्षुओं से तू मुक्ते नहीं देख सकता। तुक्ते मैं दिन्यचक्षु देता हूँ। तू मेरा ईश्वरीयोग देख।

संजय उवाच

एवम्रुक्त्वा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरिः । दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् ॥६॥ संजय ने कडा--

हे राजन् ! योगेश्वर कृष्ण ने ऐसा कहकर पार्थ को अपना परम ईश्वरी रूप दिखलाया। ९ १६७

अनेकवक्त्रनयनमनेकाद्भुतदर्शनम् । अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम् ॥१०॥

वह अनेक मुख और आँखोंवाला, अनेक अद्भुत दर्शनवाला, अनेक दिव्य आभूषणवाला और अनेक उठाये हुए दिव्यशक्षों वाला था। १० दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम्। सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोम्रुखम् ॥११॥

उसने अनेक दिव्य मालायें और वस्त्र धारण कर रखे थे और उसके दिव्य सुगंधित लेप लगे हुए थे। ऐसे वह सर्व प्रकार से आश्चर्यमय, अनंत, सर्वव्यापी देव थे। ११

दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्यगपदुत्थिता । यदि भाः सदृशी सास्याद्धासस्तस्य महात्मनः १२

श्राकाश में हजार सूर्यों का तेज एक साथ प्रकाशित हो उठे तो वह तेज उस महात्मा के तेज जैसा कदाचित हो। १२

तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकथा। अपश्यदेवदेवस्य शरीरे पाएडवस्तदा॥१३॥

वहाँ इस देवाधिदेव के शरीर में पाएडव से

श्रनेक प्रकार से विभक्त हुआ समूचा जगत एक रूप में विद्यमान देखा। १३ ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः। प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत ॥१४॥

फिर ब्राश्चर्यचिकत ब्रौर रोमाञ्चित हुए धनः सिर मुका, हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले— १४

श्रर्जुन उवाच

परयामि देवांस्तव देव देहे सर्वोस्तथा भृतविशेषसङ्घान् । ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ-

मृषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् ॥१५॥ श्रज्जन बोले—

हे देव ! आपकी देह में में देवताओं को, भिन्न-भिन्न प्रकार के सब प्रागियों के समुदायों को, कमला-सन पर विराजमान ईश ब्रह्मा को, सब ऋषियों को और दिव्य सपों को देखता हूँ।

अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् । नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं

परयामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥१६॥ १६६

श्रापको मैं श्रानेक हाथ, उद्दर, मुख श्रौर नेत्रयुक्त श्राननत रूपवाला देखता हूँ। श्रापका श्रान्त नहीं है, मध्य नहीं है, न है श्रापका श्रादि। हे विश्वेश्वदु! श्रापके विश्वरूप का मैं दर्शन कर रहा हूँ। १६ किरीटिनं गदिनं चिक्रिणं च

तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् । पश्यामि त्वां दुर्निरीच्यं समन्ता-

दीप्तानलार्कद्यतिमप्रमेयम् ॥१७॥

मुक्कटधारी, गदाधारी, चक्रधारी. तेज के पुञ्ज, सर्वत्र जगमगाती ज्योतिवाले, साथ ही कठिनाई से दिखाई देनेवाले, अपरिमित श्रीर प्रज्वलित श्राग्न किंवा सूर्य के समान सभी दिशाश्रों में देदीप्यमान श्रापकों मैं देख रहा हूँ।

त्वमचरं परमं वेदितव्यं

त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् । त्वमञ्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता

सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे ॥१८॥

श्रापको मैं जानने योग्य परम श्रन्तररूप, इस जगत् का श्रन्तिम श्राधार, सनातन धर्म का श्रवि-नाशी रत्तक श्रौर सनातन पुरुष मानता हूँ। १८ श्चनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य-मनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् । परयामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं

स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् ॥१६॥

जिसका श्रादि, मध्य या श्रन्त नहीं है, जिसकी शाक्ति श्रनन्त है, जिसके श्रनन्त बाहु हैं, जिसके सूर्यचन्द्ररूपी नेत्र हैं, जिसका मुख प्रज्वित श्राप्त के समान है और जो श्रपने तेज से इस जगत को तपा रहा है ऐसे श्रापको मैं देख रहा हूँ। १९

द्यावापृथिन्योरिदमन्तरं हि न्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वीः । दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्नं तवेदं

लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् ॥२०॥

श्राकाश श्रीर पृथ्वी के बीच के इस अन्तर में श्रीर समस्त दिशाश्रों में श्राप ही श्रकेले व्याप्त हो रहे हैं। हे महात्मन् ! यह श्रापका श्रद्धुत उप्र रूप देखकर तीनों लोक थरथराते हैं। श्रमी हि त्वां सुरसङ्घा विशान्ति

केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृणन्ति । स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घाः

स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः ॥२१॥ २०१

श्रौर यह देवों का संघ श्रापमें प्रवेश कर रहा है। भयभीत हुए कितने ही हाथ जोड़कर ऋापका स्तवनः कर रहे हैं। महर्षि और सिद्धों का समुदाय '( जगत् का) कल्याण हो' कहता हुआ अनेक प्रकार से आपका यश गा रहा है।

रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेऽश्विनौ मरुत्रश्चोष्मपाश्च । गन्धर्वयचासुरसिद्धसङ्घा वीचनते त्वां विस्मिताश्चेव सर्वे ॥२२॥

रुद्र, त्रादित्य, वसु, साध्यगण, विश्वदेव, त्रश्विनी-कुमार, मरुत् , गरम ही पीनेवाले पितर, गन्धर्व, यत्त, त्रसुर और सिद्धों का संघ, ये सभी विस्मित होकर श्रापको निरख रहे हैं।

रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं

महाबाहो बहुबाहुरुपादम् । बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं

दृष्ट्वा लोकाः अव्याथितास्तथाहम् २३ हे महाबाहो ! बहुत से मुख और ऑखोंबाला, अनेक हाथ, जंबा और पैरवाला, अनेक पेटवाला, श्रौर श्रनेक दाढ़ों के कारण विकराल दीखनेवाला

विशाल रूप देखकर लोग व्याकुल हो गये हैं। वैसे ही मैं भी व्याकुल हो उठा हूँ। २३ नभःस्पृशं दीष्तमनेकवर्ष व्यात्ताननं दीष्तविशालनेत्रम् । दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्याथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो २४॥

आकारा का स्पर्श करते, जगमगाते, अनेक रंगों-वाले, खुले मुखवाले और विशाल तेजस्वी नेत्रवाले, आपको देखकर हे विष्णु ! मेरा हृद्य व्याकुल हो उठा है और मैं धैर्य या शान्ति नहीं रख सकता । २४

दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि
हृष्ट्रवैव कालानलसन्निभानि ।
दिशो न जाने न लभे च शर्म
प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥२५॥

प्रलयकाल के अग्नि के समान और विकराल दाढ़ोंवाला आपका मुख देखकर न मुक्ते दिशायें जान पड़ती हैं, न शान्ति मिलती हैं; हे देवेश ! हे जगन्नि-वास ! प्रसन्न होइए ।

श्रमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः

सर्वे सहैवावनिपालसङ्घेः ।

भीष्मा द्रोगः सृतपुत्रस्तथासौ

सहासदीयैरपि योधमुख्यै: ॥२६॥

वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशान्ति

दंष्ट्राकरालानि भयानकानि ।

केचिद्रिलया दशानान्तरेषु

संदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः ॥२७॥

सब राजाओं के संघ सहित, धृतराष्ट्र के ये पुत्र भीष्म, द्रोणाचार्य, यह सूतपुत्र कर्ण और हमारे मुख्य योद्धा, विकराल दाढ़ोंवाले आपके भयानक मुख में वेग से प्रवेश कर रहे हैं। कितनों ही के सिर चूर होकर आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिखाई देते हैं।

यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः

सम्रद्रमेवाभिम्रखा द्रवन्ति । तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राएयभिविज्वलन्ति ॥२८॥ २०४

जिस प्रकार निद्यों की बड़ी धार समुद्र की श्रोर दौड़ती है उस प्रकार श्रापके धधकते हुए मुख में ये लोकनायक प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेषाः । तथैव नाशाय विशन्ति लोका स्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगा ॥२६॥

जैसे पतंग अपने नाश के लिए बढ़ते वेगसे जलते हुए दीपक में कूरते हैं वैसे आपके मुख में भी सब लोग बढ़ते हुए वेग से प्रवेश कर रहे हैं। २९

लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्ता-ल्लोकान्समग्रान्वदनैर्व्वलाद्धः। तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं

भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥३०॥

सब लोगों को सब और से निगल कर आप श्रपने धधकते हुए मुख से चाट रहे हैं । हे सर्व-व्यापी विष्णु ! त्रापका उप्र प्रकाश समृचे जगत् को तेजसे पूरित कर रहा है और तपा रहा है।

श्राख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद ।

विज्ञातामिच्छामि भवन्तमाद्य

न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् ॥३१॥

उपरूप आप कौन हैं सो मुमसे कहिए। हे देववर ! आप प्रसन्न होइए । आप जो आदि कारण हैं, उन्हें मैं जानना चाहता हूँ । त्र्यापकी प्रवृत्ति मैं नहीं जानता।

श्रीभगवानुवाच

कालोऽसि लोकचयकृत्प्रवृद्धो लोकान्समाहर्तुमिह प्रवृत्तः। ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योघाः ॥३२॥

श्रीभगवान् बोले—

लोकों का नाश करनेवाला, बढ़ा हुआ में काल हूँ। लोकों का नारा करने के लिए यहाँ आया हूँ। प्रत्येक सेना में जो ये सब योद्धा त्राये हुए हैं उनमें से कोई तेरे लड़ने से इनकार करने पर भी बचने-वाले नहीं हैं। ३२

तसास्तम्रितिष्ठ यशो लभस जित्वा शत्रून्भुङ्क्व राज्यं समृद्धम् । मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् ॥३३॥

इसलिए तू उठ खड़ा हो, कीर्ति प्राप्त कर, शत्रु को जीत कर धनधान्य से भरा हुआ राज्य भोग। इन्हें मैंने पहले से ही मार रखा है। हे सव्यसाची! तूतो केवल निमित्तरूप हो जा।

द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च
कर्ण तथान्यानिप योधवीरान् ।
मया इतांस्त्वं जिह मा व्यथिष्ठा
युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान् ॥३४॥

द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्यान्य योद्धाओं को भैं मार ही चुका हूँ। उन्हें तू मार; डर मत; लड़; रात्रु को तूरण में जीतने को है। ३४

संजय उवाच

एतच्छुत्वा वचनं केशवस्य

कृताञ्जलिवेपमानः किरीटी ।

नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं

सगद्भं भीतभीतः प्रणम्य ॥३५॥

संजय ने कहा—

केशत के ये वचन सुनकर हाथ जोड़े, कांपते हुए, बारंबार नमस्कार कर के, डरते-डरते, प्रणाम करके मुकुटधारी अर्जुन श्रीकृष्ण से गददकराठ से इस प्रकार बोले। ३५

ऋर्जुन उवाच

स्थाने ह्यीकेश तव प्रकीत्यी

जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च । रचांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति

सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः ॥३६॥। भजन बोले—

हे ह्रवीकेश ! श्रापका कीर्तन करके जगत् को जो हर्ष होता है और श्रापके लिए जो श्रनुराग उत्पन्न होता है वह उचित हो है । भयभीत राज्ञस इघर-उघर भागते हैं श्रीर सिद्धों का समूचा समुदाय श्रापको नमस्कार करता है। ३६ कसाच ते न नमेरन्महात्मन्
गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्ते ।
अनन्त देवेश जगन्निशस
त्वमचरं सदसत्तत्परं यत् ॥३७॥

हे महात्मन् ! वे आपको क्यों नमस्कार न करें ? आप ब्रह्मा से भी बड़े आदिकर्ता हैं । हे अनन्त, हे देवेश, हे जगन्निवास ! आप अचर हैं, सत् हैं, असत् हैं और इससे जो परे हैं वह भी आप ही हैं।

त्वमादिदेवः पुरुषः पुराखस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् ।
वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम
स्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥३८॥

आप आदि देव हैं । आप पुराण पुरुष हैं । आप इस विश्व के परम आश्रयस्थान हैं। आप जान-नेवाले हैं और जाननेयोग्य हैं । आप परमधाम हैं । हे अनन्तरूप ! इस जगत् में आप व्याप्त हो रहे हैं।

वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च । नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः

ामा नमस्यऽस्य सहस्रक्षराः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥३६॥

वायु, यम, अग्नि, वरुण, चन्द्र, प्रजापित, प्रिपता-मह आप ही हैं। आपको हजारों बार नमस्कार पहुँचे। और फिर भी आपको नमस्कार पहुँचे। ३९

नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व । अनन्तवीयीमितविक्रमस्त्वं

सर्वे समाञ्जोषि ततोऽसि सर्वः ॥४०॥

हे सर्व ! श्रापको श्रागे, पीछे, सब श्रोर से नमस्कार है। श्रापका बीर्य श्रनन्त है, श्रापकी राक्ति श्रपार है, सब-कुछ श्राप ही धारण करते हैं, इस-लिए श्राप ही सर्व हैं।

सखेति मत्वा प्रसमं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति । अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात्प्रणयेन वापि ॥४१॥

२१०

यचावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु । एकोऽथवाप्यच्युत तत्समचं तत्चामये त्वामहमप्रमेयम् ॥४२॥

मित्र जानकर और आपको यह महिमा न जानकर हे कुळा ! हे यादव ! हे सखा ! इस प्रकार सम्बोधित कर मुक्त भे या प्रेम में भी जो अवि-वेक हुआ हो और विनोदार्थ खेलते, सोने बैठते या खाते अर्थात् संगति में अपका जो-कुछ अपमान हुआ हो इसे चमा करने के लिए में आपसे प्रार्थना करता हूँ ।

पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुगरीयान् । न त्वत्समोऽस्त्यभ्याधिकः कुतोऽन्यो

लोकत्रयेऽप्यप्रातिमप्रभाव । ॥४३॥
स्थावर जंगम जगत् के आप पिता हैं । आप
इसके पूज्य और श्रेष्ठ गुरु हैं। आपके समान कोई
नहीं है तो आपसे अधिक तो कहाँ से हो सकता
है ? तीनों लोक में आपके सामर्थ्य का जोड़
नहीं है।

तस्मात्त्रणम्य प्रिथाय कार्यं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् । पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायाहीस देव सोढुम् ॥४४॥

इसलिए साष्टांग नमस्कार करके आपसे, पूज्य ईश्वर से प्रसन्न होने की प्रार्थना करता हूँ। हे देव, जिस तरह पिता पुत्र को, सखा सखा को सहन करता है वैसे आप मेरे प्रिय होने के कारण मेरे कल्याण के लिए मुक्ते सहन करने योग्य हैं। ४४

श्रदृष्टपूर्व हृषितोऽसि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे । तदेव मे दशय देव रूपं प्रसीद देवेश जगनिवास ॥४५॥

पहले न देखा हुआ आपका ऐसा रूप देखकर मेरे रोएँ खड़े हो गये हैं और भय से मेरा मन व्या-कुल हो गया है। इसलिए हे देव! अपना पहले का रूप दिखलाइए। हे देवेश! हे जगन्निवास! आप प्रसन्न होइए। किरोटिनं गदिनं चक्हस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव ।
वेनैव रूपेण चतुर्भुजेन
सहस्रवाहो भव विश्वमूर्ते ॥४६॥

पूर्व की भाँति आपका — मुकुटगदाचकथारी का दर्शन करना चाहता हूँ । हे सहस्त्रवाहु ! हे विश्वमूर्ति ! अपना चतुर्भुज रूप धारण कीजिए । ४६

श्रीमगवानुवाच

मया प्रसन्नेन तवार्जनेदं
रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् ।
तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं
यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् ॥४७॥

श्रीभगवान बोले-

हे अर्जुन ! तुक्त पर प्रसन्न होकर तुक्ते मैंने अपनो शक्ति से अपना तेजोमय, त्रिश्वव्यापी, अनंत, परम आदिरूप दिखाया है; यह तेरे सिना और किसी ने पहले नहीं देखा है। ४७

न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानै-र्नच क्रियाभिर्न तपोभिरुप्रैः। एवंरूपः शक्य श्रहं नृलोके

द्रष्टुं त्वद्दन्येन कुरुप्रवीर ॥४८॥ हे कुरुप्रवीर ! वेदाम्यास से, यज्ञ से, अन्यान्य शास्त्रों के अध्ययन से, दान से, कियाओं से, या उप तपों से तेरे सिवा दूसरा कोई यह मेरा रूप देखने में समर्थ नहीं है।

मा ते व्यथा मा च विमृदभावो

दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृद्यमेदम् । व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं

तदेव मे रूपिमदं प्रपश्य ॥४६॥
यह मेरा विकराल रूप देखकर तू घवरा मत,
मोह में मत पड़। डर छोड़कर शान्तिचल हो और
मेरा परिचित रूप फिर देख। ४९
संजयज्ञाच

इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः । स्राश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यत्रपुमहात्मा ॥५०॥

**२१४** 

संजय ने कहा-

यों वासुदेव ने अर्जुन से कहकर अपना रूप फिर दिखाया। और फिर शान्तमूर्ति धारण करके भय-भीत अर्जुन को उस महात्मा ने आश्वासन दिया। ५०

ऋर्जुनउनाच

दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन । इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिंगतः ॥५१॥ श्रार्जन वोले—

हे जनार्दन ! यह त्रापका सौन्य मानवश्वरूप देखकर अब मैं शान्त हुआ और ठिकाने आ गया हूँ।

🗸 श्रीभगवानुवाच

सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्ट्वानासि यन्मम । देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्चिणः ५२ श्री भगवान् बोले—

मेरा जो रूप तूने देखा उसके दर्शन बहुत दुर्लभ हैं। देवता भी वह रूप देखने को तरसते रहते हैं। ५२ नाहं वेदैने तपसा न दानेन न चेज्यया। शक्य एवंविधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा।।५३॥ २१४

जो मेरे दर्शन तूने किये हैं वह दर्शन न वेद से, न तपसे, न दान से अथवा न यज्ञसे हो सकते हैं। ५३ मक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽर्जुन । ज्ञातं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप ॥५४॥

परन्तु हे अर्जुन ! हे परंतप ! मेरे सम्बन्ध में ऐसा ज्ञान, ऐसे मेरे दर्शन और मुक्त में वास्तविक प्रवेश केवल अनन्य भक्ति से हो सम्भव है। ५४ मत्कर्मकृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निवेरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाएडव ॥५५॥

हे पाएडव ! जो सब कर्म मुक्ते समर्पण करता है, मुक्त में परायण रहता है, मेरा भक्त बनता है, आविक्त का त्याग करता है और प्राणीमात्र में द्वेषरहित होकर रहता है, वह मुक्ते पाता है। ५५

विश्वरूप दर्शनयोगो नामैकादशोऽश्रध्यायः ॥११॥

## ॐतत्सत्

इस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीतारूपी उपनिषद् अर्थात् ब्रह्मविद्यान्तर्गत योगशास्त्र के श्रीकृष्णार्जुनसंवाद का विश्व-रूपदर्शन-योग नामक ग्यारहवां भध्याय समाप्त हुआ।

# [ १२ ]

# भक्तियोग

मंगल प्रभात

"अश्रम में पाळे जानेवाले वर्तों के बारे में, यज्ञ के बारे में, और यज्ञ की आवश्यकता के बारे में हम विचार कर चुके। अब जिस पुस्तक का हम हर पखवाड़े में रोज़ थोड़ा-थोड़ा करके पारायण करते हैं, मनन करते हैं, जिले हमने अपने छिए आध्यात्मिक दीपस्तम्म-ध्रवरूप-वना रखा है, उसे मैं जिस तरह समझा हूँ, उसका विचार कर छेना चाहता हूँ। यह विचार पहछे एक पत्र से तो सुसा ही था, गत सप्ताह "भाई के पत्र ने मुझसे इसका निश्चय कराया। वह छिखते हैं कि वह अनासिकयोग पढ़ते तो हैं, पर समझने में कष्ट बहुत होता है। आम-फ़हम भाषा में अर्थ करने का प्रयत्न करते हुए भी शब्दशः अनुवाद करने के कारण समझने में कठिनाई तो रही ही है। जहाँ विषय ही कठिन हो, वहाँ सरल भाषा क्या कर सकती है ? अतएव अब विषय को ही सरळ—आसान—भाषा में समझाने का प्रयत्न करने का विचार है। जिस चीज़ का हम चलते-फिरते उपयोग करना चाइते हैं, जिसकी सहायता से हम अपनी तमाम आन्तरिक उलझनें सुलझाने का प्रयत्न करते हैं, वह अन्थ जितनी तरह से, जिस तरह समझ में आवे, उस तरह इम उसे समझें, और बार-बार उसका मनन करें तो अन्त

में इम तन्मय हो सकेंगे। मैं तो अपनी सारी कठिनाइयों में गीता माता के पास दौड़ जाता हूँ और आजतक आधा-सन पा सका हूँ। इसिलए जो उससे आधासन पानेवाले हैं, सम्भव है, उन्हें वह रीति जानकर कुछ अधिक सदद मिले, जिस रीति से मैं रोज़-ब-रोज़ गीता को समझता जाता हूँ, अथवा यह भी असम्भव नहीं कि उन्हें उसमें से कुछ नया ही देख पड़े।

आज तो बारहवें अध्याय का सारांश देना चाहता हूँ।
यह भक्तियोग है। विवाह के अवसर पर हम दम्पति को
पाँच यहाँ में से एक यह रूप में इसे बर-ज़बान याद करके
इसका मनन करने को कहते हैं। भक्ति के बिना ज्ञान और
कर्म अध्क हैं, सूखे हैं और बन्धन रूप भी हो सकते हैं।
अतप्व भक्तिमय होकर गीता का यह मनन हम आरम्भ करें।

ग्रर्जुन भगवान से पूछते हैं—

साकार को पूजनेवाले और निराकार को पूजनेवाले मक्तों
में अधिक अच्छे कीन हैं ? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं—जो मेरे साकार रूप का श्रद्धा-पूर्वक मनन
करते हैं, उसमें लीन होते हैं, वे श्रद्धाल मेरे भक्त हैं। पर
जो निराकार तत्त्व को भजते हैं, और उसकी उपासना के
लिए जो इन्द्रियमात्र का संयम करते हैं, सब चीज़ों के प्रति
समभाव रखते हैं, किसीको ऊँच-नोच नहीं समझते, वे भी
मुझे पाते हैं। इसलिए यह नहीं कहा जाता कि इन दोनों
में अमुक श्रेष्ठ है। परन्तु शरीरधारी से निराकारी की भक्ति
सम्पूर्ण रीति से होनी अशक्य मानी जाती है। निराकार

निग्रण है और इसलिए मनुष्य की कल्पना से भी परे है. इसलिए सब देहधारी जान में और भनजान में साकार के ही भक्त हैं। अतएव तू तो मेरे साकार विश्वरूप में ही अपना मन पिरो दे, सब उसके पास रख दे। यदि यह न किया जा सके तो चित्त के विकारों को रोकने का अभ्यास ग्ररू कर । अर्थात् यम-नियमादि का पालन करके, प्राणायाम-आसानादि की मदद छेकर मन पर काबू प्राप्त कर। यह भी न कर सकता हो तो जो-कुछ करे. वह मेरे ही छिए करता है. इस धारणा से तू अपने सब काम कर । इससे तेरा मोह, तेरी ममता घटेगी और वैसे-वैसे तू निर्मल ग्रुद्ध होता जायगा और तक्षमें भनितरस आवेगा । यह भी न हो सके तो कर्म-मात्र के फल का त्याग कर दे। अर्थात फल की इच्छा छोड़ दे। तेरे हिस्से जो काम आ जाय, वह किया कर। मनुष्य फल का स्वामी हो ही नहीं सकता। फल के उपजाने में अनेक अङ्ग-कारण-इकट्टा होते हैं, तब वह पैदा होता है । इसलिए तू केवल निमित्त मात्र बन जा। मैंने जो ये चार प्रकार बताये हैं, यह मत समझ कि इनमें कोई घटिया और कोई बढिया हैं। इनमें से जो पसन्द आवे, सध सके, उससे तू भक्ति का रस चख। ऐसा प्रतीत होता है कि ऊपर यम-नियम-प्राणायाम-आसनादि का जो मार्ग बताया है उसकी अपेक्षा श्रवण-भजन आदि ज्ञान-मार्ग सरल है. और उसकी अपेक्षा उपासना रूप ध्यान सरल है, और ध्यान की भी अपेक्षा कर्म-फल-त्याग सरल है। सबके लिए एक ही बात समानतया सरल नहीं होती। और किसी-किसी को तहे

सब मार्ग छेने पड़ते हैं। वे एक-दूसरे में मिले हुए तो हैं ही । जहाँ तहाँ से जैसे बने तुझे तो भक्त बनना है । जिस मार्ग से भक्ति सिद्ध होती हो उस मार्ग से उसे साध हो. भक्त किसे कहा जाय, यह भी मैं तुझे बताये देता हूँ। भक्त किसी का द्वेष न करे, किसी के प्रति बैर-भाव न रखे, जीवमात्र के साथ मैत्री स्थापित करे, जीवामत्र के प्रति करुणा का अभ्यास करे, इसके छिए ममता का त्याग करे। आप मिटकर शन्यवत् बन जाय, दुःख-सुख समान माने, कोई दोष करे तो उसे क्षमा दान करे यह सोचकर कि खुद भी अपने दोषों के लिए जगत् से क्षमा का भूखा है। सन्तोषी रहे, अपने शुभ निश्चयों से कभी न डिगे, मन और बुद्धि-सहित सर्वस्व मेरे अर्पण करे, उससे छोगों को उह्रोग न हो, वे न डरें, वह स्वयं भी छोगों से न दुःख माने, न डरे, मेरा भक्त हर्ष-शोक-भय आदि से मुक्त रहे, उसे किसी प्रकार -की इच्छा न हो, वह पवित्र हो, कुश्तल हो, उसने बड़े-बड़े आरामों का त्याग किया हो, निश्चय में दद रहता हुआ भी शुभ और अशुभ दोनों परिणामों का वह त्याग करे, अर्थात् उनके सम्बन्ध में निश्चिन्त रहे, उसके लिए कौन शत्रु और कौन मित्र ? उसको क्या मान और क्या अपमान ? वह तो मौन धारण करके जो मिला हो उसी में सन्तुष्ट रहे और एकाकी की भांति विचरता हुआ, सब स्थितियों में स्थिर रहे-इस प्रकार जो श्रद्धावान बनकर बरतते हैं वे मेरे श्रिय भक्त हैं।

यरवदा-मन्दिर, ४-११-३०]

### [ १२ ]

पुरुषोत्तम के दर्शन श्रमन्य सिक से ही होते हैं, मग-वान के इस बचन के बाद तो मिक्त का स्वरूप ही सामने आजाना चाहिए। यह बारहबाँ अध्याय सबको कंठ कर जेना चाहिए। यह एक छोटे-से-छोटा अध्याय है। इसमें दिये हुए मक के लच्चण नित्य मनन करने योग्य हैं।

श्चर्जुन उवाच

एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते । ये चाप्यचरमञ्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥१॥ श्रर्जुन बोले —

इस प्रकार जो भक्त आपका निरन्तर ध्यान धरते हुए आपको उपासना करते हैं और जो आपके अविनाशो अञ्चक स्वरूप का ध्यान धरते हैं उनमें से कौन योगी श्रेष्ठ माना जाय ?

श्रीभगवानुवाच

मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥२॥। श्री भगवान् बोले--

जो श्रद्धा से मेरी उपासना करता है उसे मैं श्रेष्ठ
योगी मानता हूँ।

रेव त्वचरमानिदेश्यमव्यक्तं पर्श्वपासते ।
सर्वत्रगमचिन्त्यं च क्रटस्थमचलं ध्रुवं ॥३॥
संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ।
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभृतहिते रताः ॥४॥

नित्य ध्यान करते हुए मुक्तमें मन लगा कर

सब इन्द्रियों को वश में रखकर, सर्वत्र समन्त्रका पालन करके जो दृढ़, अचल, धीर, अचिन्त्य, सर्वव्यापी, अव्यक्त, अवर्श्वनीय, अविनाशी स्वरूप की उपासना करते हैं वे सारे पाणियों के दित में लगे हुए मुक्ते ही पाते हैं। ३-४ क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् ।

क्लशाऽधिकतरस्तवामव्यक्तासक्तचतसाम् । स्रव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ॥५॥

जिनका चित्त अव्यक्त में लगा है उन्हें कष्ट अधिक है। अव्यक्त गति को देहधारो कष्ट से ही पा सकता है।

टिप्पणी—देहपारी मनुष्य अमूर्त स्वरूप की केवल कल्पना ही कर सकता है, पर उसके पास अमूर्त स्वरूप के लिए एक भी निश्रयात्मक राष्ट्र नहीं है, इसलिए उसे निषेशात्मक 'नेति 'शब्द से सन्तोष करना पड़ा । इसलिए मृतिपूजा का निषेध करनेवाले भी सृहमरीति से विचारा जाय तो मृतिपूजक ही होते हैं । पुस्तक की पूजा करना, मन्दिर में जाकर पूजा करना, एक ही दिशा में मुख रखकर पूजा करना , यह सभी साकार पूजा के लवण हैं। तथापि साकार के उस पार निराकार अचित्य स्वरूप हैं , इतना तो सबके समस लेने में ही निस्तार हैं। मित्त को पराकाष्ठा यह है कि मक्त भगवान में विलोन हो जाय और अन्त में केवन एक अदितीय श्रह्मी भगवान हो रह जायें। पर इस स्थिति को श्राकार-द्वारा सुलभता से बहुँचा जा सकता है। इसलिए निराकार को सीधा पहुँचने का मार्ग कष्टसाध्य कहा है।

ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः । स्रानन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥६॥ तेषामहं सम्रुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् । भवामि नचिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् ॥९॥

परन्तु हे पार्थ ! जो मुक्तमें परायण रहकर सब कर्म मुक्ते समर्पण करके, एक-निष्ठा से मेरा ध्यान धरते हुए मेरी खपासना करते हैं और मुक्त में जिनका चित्त पिरोया हुआ है उन्हें मृत्युरूपी संसारसागर से मैं मट पार कर लेता हूँ।

मय्येव मन ब्राधत्स्व मिय बुद्धिं निवेशय । निवासिष्यासे मय्येव श्रत ऊर्ध्व न संशयः ॥⊏॥ २२३

श्रपना मन मुक्तमें लगा, श्रपनी बुद्धि मुक्तमें रख, इससे इस (जन्म) के बाद निःसंशय मुक्ते ही पावेगा। उ श्रथ चित्तं समाधातुं न शक्तोषि मिथे स्थिरम्। श्रभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय।।ह।

जो तू मुक्तमें अपना मन स्थिर करने में असमर्थ हो तो हे घनंजय ! अभ्यासयोग से मुक्ते पाने की इच्छा रखना। ९ अभ्यासेऽप्यसमार्थोऽसि मत्कर्मपरमां मन। मदर्थमिष कर्माणि कुर्वन्सिद्धिमनाप्स्यसि ॥१०॥

पेसा अभ्यास रखते में भी तू असमर्थ हो तो कर्म-मात्र मुक्ते अपेशा कर, और इस प्रकार मेरे निमित्त कर्म करते-करते भी तू मोच पावेगा। १० अथैतद्प्यशक्तोऽसि कर्तु मद्योगमाश्रितः। सर्वकमे कलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्।।११॥

श्रौर जो मेरे निमित्त कर्म करनेभर की भी तेरी शक्ति न हो तो यक्षपूर्वक सब कर्मों के फज का त्याग कर । ११ श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्ध्यानं विशिष्यते। ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् १२ अभ्यासमार्ग से ज्ञानमार्ग श्रेयस्कर है । ज्ञान-मार्ग से ध्यानमार्ग विशेष है । और ध्यानमार्ग से कर्मफलत्याग श्रेष्ठ है । क्योंकि इस त्याग के अन्त में तुरन्त शान्ति हो होती है ।

टिप्पणी — अभ्यास अर्थात् चित्तवृत्तिनिरोध की साधना। ज्ञान अर्थात् अवण मननादि। ध्यान अर्थात् उपासना। इनके फल-स्वरूप यदि कर्मफलत्याग न दिखाई दे तो अभ्यास अभ्यास नहीं है, ज्ञान ज्ञान नहीं है और ध्यान ध्यान नहीं है।

त्रदेश सर्वभ्तानां मैत्रः करुण एव च । निर्ममो निरहंकारः समुदःखसुखः चमी ॥१३॥ संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृद्निश्चयः । मय्यर्पितमनोबुद्धियों मद्भक्तः स मे प्रियः ॥१४॥

जो प्राणीमात्र के प्रति द्वेषरिहत, सबका मित्र, द्यावान, ममता-रिहत, श्रहंकाररिहत सुख-दु:ख में समान, क्षमावान, सदा सन्तोषी, बोगयुक्त, इन्द्रियनिप्रही और दृद्निश्चयी है, और मुममें जिसने श्रपनी बुद्धि और मन श्रपण कर दिया है ऐसा मेरा भक्त मुम्मे प्रिय है।

यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः। हर्षामर्षभयोद्वेगैप्चक्तो यः स च मे त्रियः ॥१ ॥।

जिससे लोग उद्देग नहीं पाते, जो लोगों से उद्देग नहीं पाता, जो हर्ष क्रोध, ईर्ब्या, भय, उद्देग से मुक्त है, वह मुक्ते थिय हैं।

अन्पेचः शुचिर्दच उदासीनो गतन्यथः । सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः मे प्रियः॥१६॥

जो इच्छा-रहित है, पवित्र है, दत्त (सावधान)है, तटस्थ है, चिन्ता-रहित है, संकल्पमात्र का जिससे त्याग किया है वह मेरा भक्त है, वह सुके प्रिय है। १६ यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचित न काङ्चिति। शुभाशुभपरित्यागी भिक्तमान्यःस मे प्रियः॥१७॥

जिसे हर्ष नहीं होता, जो द्वेष नहीं करता, जो विन्ता नहीं करता, जो आशाएँ नहीं बांधता, जो आशाएँ नहीं बांधता, जो आशायुभ का त्याग करनेवाला है, वह भक्तिपरायण मुक्ते विषय है।

समः शत्री च मित्रे च तथा मानापमानयोः । शीतोष्णमुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः ॥१८॥ तुल्यनिन्दास्तुतिमीनी संतुष्टो येन केनचित् । अनिकेतः स्थिरमतिभीकतमान्मे प्रियो नरः॥१६॥

शत्रुमित्र, मान-श्रपमान, शीत-उच्ण, सुख-दुःख, ५२६ \* इन सबमें जो समतावान है, जिसने आसिक छोड़ दी है, जो निन्दा और स्तुति में समान भाव से बर्तता है और मौन धारण करता है, चाहे जो मिले उससे जिसे सन्तोष है, जिसका कोई अपना निजी स्थान नहीं है, स्थिर चित्तवाला है, ऐसा मुनिमक्त ममें प्रिय है। १८-१९

ये तु धर्म्यामृतिमिदं यथोक्तं पर्युपासते । श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः॥२०॥

ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्मु ब्रह्मविद्यायां भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥

यह पवित्र श्रमृतरूप ज्ञान जो मुक्तमें परायण रहकर श्रद्धापूर्वक सेवन करते हैं वे मेरे श्रतिशय श्रिय भक्त हैं।

#### ॐ तत्सत्

इस प्रकार श्रोमद्भगवद्गीतारूपी उपनिषद् अर्थात् ब्रह्मविद्यान्तर्गत योगशास्त्र के श्रीकृष्णार्जुनसंवाद का भक्ति-नामक बारहवां अध्याय समाप्त हुआ।

# [ १३ ] चोत्रचोत्रज्ञाविभागयोग

[ सोमप्रमात

भगवान् बोले-

इस शरीर का दूसरा नाम क्षेत्र है, और इसे जाननेवाले का नाम क्षेत्रज्ञ। सब शरीरों में रहनेवाले मुझको क्षेत्रज्ञ समझ । और सचा ज्ञान वह है, जिससे क्षेत्र भौर क्षेत्रज्ञ का भेद जाना जा सके। पंच महाभूत, पृथ्वी, पानी, आकाश, तेज, और वायु, अहंता, बुद्धि, प्रकृति, दशों इन्द्रिय-पाँच कर्मेन्द्रिय और पांच ज्ञानेन्द्रिय,--एक मन, पाँच विषय, इच्छा, द्वेष, सुख-दुःख संघान-अर्थात् जिन (तस्त्रों) का शरीर बना हुआ है उनकी एक होकर रहने की शक्ति, चेतन शक्ति, शरीर के परमाणुओं में एक-दूसरे से लगकर रहने का गुण,-यह सब भिलकर विकारों वाला क्षेत्र बना। यह शरीर और इसके विकार जान ले, क्योंकि उनका त्याग करना है। इस त्याग के लिए ज्ञान आवश्यक है। यह ज्ञान अर्थात् अमानित्व या मान का त्याग, दम्म का त्याग, अहिंसा क्षमा, सरखता, गुरु-सेवा, ग्रुद्धता, स्थिरता, विषयों पर अंकुश, विषयों के प्रति वैराग्य, अहंभाव का त्याग, जन्म मृत्यु, बुढ़ावा और उससे छगे हुए रोग, दु:ख, और नित्य होने वाळे दोषों का पूरा भान, खी पुत्र, घर-बार सगे-

सम्बन्धी आदि से मन हटा छेना, और ममता छोड़ना, अपनी पसन्द की कोई बात हो, या ना-पसन्द की, उसके विषय में समता रखना, ईश्वर की अनन्य भक्ति, एकान्त सेवन, लोगों में मिलकर भोग भोगने में अरुचि, आत्मा-विषयक ज्ञान की प्यास और अन्ततः आत्मदर्शन । इसका जो उलटा है, वह अज्ञान है। यह ज्ञान प्राप्त करके जो वस्तु जानने की होती है और जिसे जानने से मोक्ष मिलता है, उसके बारे में कुछ सुन, वह ज्ञेय अनादि परवद्या है। अनादि है, क्योंकि उसे जन्म नहीं। जब कुछ भी न था तब भी वह परब्रह्म तो था ही । वह न सत् है और न असत् ही । वह उससे भी परे है। दूसरी दृष्टि से उसे सत् कह सकते हैं, क्योंकि वह नित्य है, तौ भी उसकी नित्यता को भी मनुष्य नहीं पहचान सकता, इससे उसे सत् से भी परे कहा है। उससे कोई भी खाली—रिक्त—नहीं है। उसे हज़ारों हाथ-पैर वाला कह सकते हैं। और इस प्रकार यह भास होते हुए भी कि उसके हाथ-पैर आदि हैं, वह इन्द्रिय-रहित है। उसे इन्द्रियों की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वह उनसे अलिस है । इन्द्रियाँ तो आज हैं और कल नहीं। परब्रह्म तो नित्य है और यद्यपि सब में व्यास होकर और सबको धारण करके रहता है, इसलिए उसे गुणों का भोका कह सकते हैं, तथापि वह गुण-रहित है। गुण का अर्थ ही विकार है। यह भी कहा जा सकता है कि वह प्राणियों के बाहर है, क्योंकि जो उसे नहीं पहचानते उनके लिए तो वह बाहर ही है। और प्राणियों के अन्दर तो है ही। क्योंकि सर्वव्यापक है। इसी

प्रकार यह गित करता है और स्थिर भी है। सुक्ष्म है, इस कारण न जाना जाय, ऐसा है। दूर भी है, और नज़दीक भी है। नामरूप का नाश है। तो भी वह तो है ही। इस प्रकार वह अविभक्त है। पर यह भी कहा जाता है कि वह असंख्य प्राणियों में है, इसिलिए विभक्त रूप में भी भास होता है। वह उत्पन्न करता है, पालन करता है, और वही मारता है। तेजों-का-तेज है। अंधकार से परे है। ज्ञान का अन्त उसमें आचुका है। इन सब में रहनेवाला परब्रह्म ही जानने-योग्य अर्थात् ज्ञेय है। ज्ञानमात्र की प्राप्ति केवल उसे पाने के लिए ही हो।

प्रभु और उसकी माया दोनों अनादि से चले आये हैं।
माया से विकार पैदा होते हैं। और उससे अनेक प्रकार के
कर्म उत्पन्न होते हैं। माया के कारण जीव सुखदुःख पाप-पुण्य का भोगनेवाला बनता है। यह जानकर
जो अलिस रहता और कर्त्तं व्य-क्रम करता है, वह कर्म करते
हुए भी पुनः जन्म नहीं लेता। क्योंकि वह सर्वत्र ईश्वर को
ही देखता है, और उसकी प्रेरणा के बिना एक पचा तक हिल
नहीं सकता। यह समझकर वह अपने सम्बन्ध में 'अहं'
भाव को मानता ही नहीं और अपने को शरीर से भिन्न
देखता है और समझता है कि आकाश सर्वत्र होते हुए भी
जैसे सुखा ही रहता है, वैसे ही जीव शरीर में होते हुए भी
जान-द्वारा सुखा रह सकता है।

[ यरवदा मान्दिर २६-१-३१

### [ १३ ]

इस अध्याय में शारीर और शारीरी का भेद बतलाया है।

श्रीभगवानुवा च

इदं शरीरं कौन्तेय चेत्रमित्यभिधीयते । एतद्यो वेचि तं प्राहुः चेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥१॥ श्रीभगवान वोले—

हे कौन्तेय ! यह शरीर चेत्र कहलाता है, श्रौर इसे जो जानता है डसे तत्त्वज्ञानी चेत्रज्ञ कहते हैं। १ चेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वचेत्रेषु भारत । चेत्रचेत्रज्ञयोर्ज्ञानं मतं मम ॥२॥

श्रीर हे भारत ! समस्त चेत्रों-शरीरों-में स्थित मुमको चेत्रज्ञ जान । मेरा मत है कि चेत्र श्रीर क्षेत्रज्ञ के भेद का ज्ञान ही ज्ञान है। २ तत्चेत्रं यच यादृक्च यद्विकारि यतश्र यत् । स चया यत्प्रभावश्र तत्समासेन मे शृणु ॥३॥

यह चेत्र क्या है, कैसा है, कैसे विकारवाला है, कहाँ से है, और चेत्रज्ञ कौन है, उसकी शक्ति क्या है, यह मुम्मसे संचेप में सुन।

ऋषिभिर्वेहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक्। ब्रह्मसूत्रपदेश्चेव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः ॥ ४॥

विविध छन्दों में, भिन्न-भिन्न प्रकार से श्रौर खदाहरण-युक्तियों-द्वारा, निश्चययुक्त ब्रह्मसूचक वाक्यों में ऋषियों ने इस विषय को बहुत गाया है। ४ महाभूतान्यहं कारो खुद्धिरव्यक्तमेव च। इन्द्रियाशि दशैंकं च पश्च चेन्द्रियगोचराः ॥५॥ इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः। एतत्चेत्रं समासेन सविकारसुदाहृतम् ॥६॥

महाभूत, ऋहंता, बुद्धि, प्रकृति, दस इन्द्रियाँ, एक मन, पाँच विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, संघात, चेतनशक्ति, धृति—यह अपने विकारों-सहित चेत्र संचेष में कहा है। ५—६

टिप्पणी — महाभूत पांच हैं — पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। श्रहक्कार अर्थात् शरीर में रहने वाली अहंता, श्रहंपन। अव्यक्त अर्थात् श्रहंपर रहनेवाली माया, प्रकृति। दस हिन्द्यों में पांच कानेन्द्रियां — नाक, कान, आँख, जीभ और चाम तथा पांच कानेन्द्रियां — हाथ, पैर, मुँह, और दो गुद्धोन्द्रियां। पांच गोचर अर्थात् पांच कानेन्द्रियों के पांच विषय — सं्वता, सुनना, देखना, चखना और छूना। संवात अर्थात् शरीर के तत्त्वों की परस्पर सहयोग करने की शक्ति। धृति अर्थात् थेयें रूपो सुनम गुण नहीं किन्तु इस

# [ क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोग

शरीर के परमाणुओं का एक-इसरे से सटे रहने का गुण। यह गुण अहं भाव के कारण ही सम्भव है और यह अहंता अव्यक्त प्रकृति में विद्यमान है। इस अहंता का मोहरहित मनुष्य जानकर त्याग करता है। और इस कारण मृत्यु के समय या दूसरे आधातों से वह दुःख नहीं पाता। ज्ञानी-अज्ञानी सबको, अन्त में तो, इस विकारी चेत्र का त्याग किये हीं बनेगा।

श्रमानित्वमदानिभत्वमहिंसा चान्तिरार्जवम् । श्राचार्योपासनं भ्रोचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः ॥७॥ इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च । जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम् ॥८॥ श्रसवितरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु । नित्यं च समचित्तत्वमिष्टोनिष्टापपत्तिषु ॥६॥ मिय चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी । विविक्तदेशसेवित्वमराविजेनसंसदि ॥१०॥ श्रध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्श्वनम् । एतज्ज्ञानमिति श्रोक्तमज्ञानं यद्तोऽन्यथा ॥११॥

श्रमानित्न, श्रदंभित्व, श्रहिंसा, त्रमा, सरलता, श्राचार्य की सेवा, शुद्धता, स्थिरता, श्रात्मसंयम, इन्द्रियों के विषयों में वैराग्य, श्रहंकाररहितता, जन्म, मरण, जरा, व्याधि, दु:ख श्रीर दोषों का निरन्तर

भान, पुत्र, की और गृह आदि में मोह तथा ममता का अभाव, प्रिय और अप्रिय में नित्य समभाव, मुफ में अनन्य ध्यानपूर्वक एकनिष्ठ भक्ति, एकान्त स्थान का सेवन, जनसमूह में सम्मिलित होने की अरुचि, आध्यादिमक ज्ञान की नित्यता का भान और आत्म-दर्शन—यह सब ज्ञान कहलाता है। इससे जो उलटा है वह अज्ञान है।

ज्ञेयं यत्तत्प्रवत्त्यामि यज्ज्ञात्वामृतमरनुते । अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥१२॥

जिसे जाननेवाले मोच पाते हैं वह ज्ञेय क्या है, सो तुम्मसे कहूँगा। वह अनादि परत्रहा है; वह न सत् कहा जासकता है, न असत् कहा जा सकता है। १२

िष्पणी—ईश्वर को सत् या श्रमत् भी नहीं कहा जा सकता। किसी एक शब्द से उसकी व्याख्या या परिचय नहीं हो सकता, ऐसा वह गुणतीत स्वरूप है।

सर्वतःपाणिपादं तत्सर्वतोऽचिशिरोम्रखम् । सर्वतःश्रतिमङ्कोके सर्वमान्तत्य तिष्ठति ॥१३॥

जहाँ देखो वहीं उसके हाथ, पैर, आँखें, सिर, और कान हैं। सर्वत्र व्याप्त होकर वह इस लोक में विद्यमान है। सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् । श्रमक्तं सर्वभृचेव निर्गुणं गुणभोक्षः च ॥१४॥

सब इन्द्रियों के गुणों का श्राभास उसमें मिलता है तो भी वह स्वक्तप इन्द्रियरहित श्रीर सबसे श्रालप्त है, फिर भी वह सबको धारण करनेवाला है; वह गुणरहित होने पर भी गुणों का भोक्ता है। १४ वहिरन्तश्र भूतानामचरं चरमेव च। सूच्मत्वाचहिव श्रेयं दृरस्थं चान्तिके च तत्।।१४॥

वह भूतों के बाहर है और अन्दर भी है। वह गतिमान है और स्थिर भी है! सूक्ष्म होने के कारण वह अविज्ञेय है। वह दूर है और समीप है। १५

िप्पणी—जो उसे पहचानता है वह उसके अन्दर है। गति श्रीर स्थिरता, शान्ति श्रीर श्रशान्ति हम लोग अनुभव करते हैं, श्रीर सब भाव उसीमें से उत्पन्न होते हैं, इसलिए वह गतिमान श्रीर स्थिर है।

अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् । भृतभर्ते च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥१६॥

भूतों में वह श्रविभक्त है श्रीर विभक्त सरीखा भी विद्यमान है। वह जानने योग्य (ब्रह्म) प्राणियों का पालक, नाशक श्रीर कर्ता है। १६

ज्योतिषामिष तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते । ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् ॥१०॥

वह ज्योतियों की भी ज्योति है, श्रम्धकार से वह परे कहा जाता है। ज्ञान वही है, जानने-योग्य वही है और ज्ञान से जो प्राप्त होता है वह भी वही है। वह सबके हृदय में मौजूद है। १७

इति चेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः । मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते ॥१८॥

इस प्रकार चेत्र, ज्ञान खीर ज्ञेय के विषय में मैंने संक्षेप में बतलाया। इसे जानकर मेरा भक्त मेरे भाव को पाने योग्य बनता है। १८

प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादी उभावपि । विकारांथ गुणांथैव विद्धि प्रकृतिसंभवान् ॥१६॥

प्रकृति ख्रौर पुरुष दोनों को खनादि जान। विकार ख्रौर गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, ऐसा जान।

कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रक्वातिरुच्यते । पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥२०॥ कार्ये श्रौर कारण का हेतु प्रकृति कही जाती है स्रोर पुरुष सुख-दु:स के भोग में हेतु कहा जाता है।

पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान्गुणान् । कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥२१॥

प्रकृति में रहनेवाला पुरुष प्रकृति से उत्पन्न होने वाले गुर्गों को भोगता है और यही गुर्गसंग भली-बुरी योनि में डसके जन्म का कारण बनता है। २१

टिप्पणी — प्रकृति को हम लोग लौकिक मापा में माया के नाम से पुकारते हैं। पुरुष जीव है। माया श्रर्थात् मूल स्वमाव के वशीभृत हो जीव सत्त्व, रजस या तमस से होनेवाले कार्यों का फल भोगता है श्रीर इससे कर्मानुसार पुनर्जन्म पाता है।

उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः । परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषः परः ॥२२॥

इस देह में स्थित जो परम पुरुष है वह सर्व-साची, श्रानुमति देनेवाला, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर श्रीर परमात्मा भी कहलाता है। य एवं वेचि पुरुषं प्रकृतिं च गुणै: सह । सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥२३॥ जो मनुष्य इस प्रकार पुरुष और गुणमयी

प्रकृति को जानता है वह सर्वप्रकार से कार्य करता हुआ भी फिर जन्म नहीं पाता। २३

टिष्पणी — २, ६, १२ और अन्यान्य अध्यायों की सहायता से इम जान सकते हैं कि यह श्लोक स्वेच्छाचार का समर्थन करने वाला नहीं है वरन् मित की मिहमा बतलाने वाला है। कर्ममात्र जीन के लिए बन्धन-कर्ता हैं, किन्तु यदि वह सब कर्म परमात्मा को अर्पण कर दे तो वह बन्धन-मुक्त हो जाता है। और इस प्रकार जिसमें से कर्जुलक्षी अहंभाव नष्ट हो गया है और जो अन्तर्यांभी को चौबोसों घंटे पहचान रहा है वह पापकर्म कर ही नहीं सकता। पाप का मूल ही अभिमान है। जहाँ "में" नहीं है वहाँ पाप नहीं है। यह श्लोक पाप कर्म न करने की युक्ति बतलाता है।

ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना । अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥२४॥

कोई ध्यानमार्ग से आत्माद्वारा आत्मा को अपने में देखता है। कितने हो ज्ञानमार्ग से और दूसरे कितने ही कर्ममार्ग से। २४

श्चन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते । तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः ॥२५॥

श्रौर कोई इन मार्गों को न जानने के कारण दूसरों से परमात्मा के विषय में सुनकर, सुने हुए पर श्रद्धा रखकर श्रौर उसमें परायण रहकर उपा- सना करते हैं और वे भी मृत्यु को तर जाते हैं। २५ यावत्संजायते किंचित्सन्तं स्थावरजङ्गमम् । चेत्रचेत्रज्ञसंयोगानद्विद्धि भरतर्षम ॥२६॥

चत्रचत्रज्ञसयागाराहाद्ध मरपान स्ति हैं जो-कुछ वस्तु चर या अचर उत्पन्न होती हैं वह हे भरतपंभ! चेत्र और चेत्रज्ञ के, अर्थात् प्रकृति और पुरुष के संयोग से उत्पन्न होती हैं, ऐसा जान। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्। विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति॥२७॥

समस्त नारावान शाणियों में श्रविनाशी परमेश्वर को समभाव से मौजूद जो जानता है वही उसका जाननेवाला है। २७ समं पश्यन्हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्। न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्॥२८॥

ईश्वर को सर्वत्र समभाव से अवस्थित जो मनुष्य देखता है वह अपने आपका घात नहीं करता और इससे वह परम गति पाता है।

टिप्पणी — समभाव से अवस्थित ईश्वर को देखनेवाला आप उसमें बिलीन हो जाता है और अन्य कुछ नहीं देखता। इससे विकारवंश न होकर मोच पाता है। अपना शत्रु नहीं बतता।

प्रकृत्यैव च कर्माणि कियमाणानि सर्वशः । यः परयति तथात्मानमकर्तारं स परयति ॥२६॥

सर्वत्र प्रकृति ही कर्म करती है ऐसा जो सममता है त्रोर इसीलिए त्रात्मा को त्रकर्तारूप जानता है वहीं जानता है। २९

टिप्पणी—कैंसे, जैसे कि सोते हुए मनुष्य का आत्मा निद्रा का कर्ता नहीं है, किन्तु प्रकृति निद्रा का कर्म करती है। निर्विकार मनुष्य के नेत्र कोई गन्दगी नहीं देख सकते। प्रकृति व्यभिचारिणी नहीं है। अभिमानी पुरुष जब उसका स्त्रामी बनता है तब उसके संग से विषय-विकार उरवन्न होते हैं।

यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति । तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा ॥३०॥

जब वह जीवों का श्रस्तित्व पृथक् होने पर भी एक में ही स्थित देखता है श्रीर इसलिए सारे विस्तार को उसी से उत्पन्न हुश्रा सममता है तब वह ब्रह्म को पाता है।

टिप्पणी — अनुभव से सव-कुछ ब्रह्म में ही देखना ब्रह्म की प्राप्त करना है। उस समय जीव शिव से भिन्न नहीं रह जाता।

श्रनादित्वाश्रिर्शुणत्वात्परमात्मायमव्ययः । शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ॥३१॥

हे कौन्तेय ! यह अविनाशी परमात्मा अनादि और निर्गण होने के कारण शरीर में रहता हुआ भी न कुछ करता और न किसी से लिप्त होता है। ३१ यथा सर्वगतं सौच्म्यादाकाशं नोपलिप्यते । सर्वज्ञाविस्थतो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥३२॥

जिस प्रकार सूक्ष्म होने के कारण सर्वन्यापी
आकाश लिप्न नहीं होता, वैसे सारी देह में रहनेवाला
आत्मा लिप्न नहीं होता।
यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः।
सेत्रं सेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत ॥३३॥

जैसे एक ही सूर्य इस समूचे जगत को प्रकाश देता है, वैसे हे भारत ! चेत्री समूचे क्षेत्र को प्रका-शित करता है।

चेत्रचेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचज्जुषा । भूतप्रकृतिमोचं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ॥३४॥ ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां चेत्रचेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः॥१३॥

जो ज्ञानचक्षुद्वारा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भेद और प्रकृति के बन्धन से प्राणियों की मुक्ति कैसे होती है, यह जानता है वह ब्रह्म को पाता है। ३४

ॐ तत्सत्

इस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीता रूपी उपनिषद् अर्थात् ब्रह्माचान्तर्गत योगशास्त्रके श्रीकृष्णार्जनसंवाद का क्षेत्रक्षेत्रज्ञः विभागयोग नामक तेरहवाँ अध्याय समाप्त हुआ ।

ર્ફ રઇશ

## [ 88 ]

# गुणत्रयविभागयोग

[ मंगल-प्रमात

श्रीभगवान् बोले-

जिस उत्तम ज्ञान को पाकर ऋषि-मुनियों ने परम सिद्धि पाई है, वह मैं फिर से तुझे कहता हूं। उस ज्ञान को पाकर और तदनुसार धर्म को आचरण करके छोग जन्म-मरण के चक्कर से बचते हैं। हे अर्जुन, यह जान छे कि मैं जीवमात्र का माता-पिता हूँ। प्रकृति-जन्य तीन गुण सत्, रजस् और तमस् देही को बाँधने वाले हैं। इन गुणों को क्रमशः उत्तम, मध्यम और कनिष्ट भी कह सकते हैं। इनमें सत्वगुण निर्मेक और निदोंष है और प्रकाश देनेवाला है। इसिंटिए उसकी संगति सुखद सिद्ध होती है। रजस् की उत्पत्ति राग और तृष्णा से होती है, इसलिए वह मनुष्य को घाँघळी में डाळ देता है। तमस् का मूळ अज्ञोन है, मोह है, उससे मनुष्य प्रमादी और आलसी बनता है । अतप्त संक्षेप में कहें तो सन्व से सुख, रजस् से धाँघली और तमस् से आलस्य पैदा होते हैं। रजस् और तमस् को दबाकर सत्त्व विजयी होता है। देह के सब स्थापारों में जब ज्ञान का अनुभव पाया जाय तब समझना चाहिए कि उसमें सत्त्व

नुण प्रधानतया काम कर रहा है। जहाँ छोम, घाँघळी, अशान्ति, स्पर्धा पाई जाय, वहाँ रजस् की वृद्धि समझनी चाहिए। और जहाँ अज्ञान, आलस्य, मोह का अनुभव हो, वहाँ तमस् का राज्य समझना चाहिए। जिसके जीवन में सत्त्व गुण प्रधान होता है, वह मरने के बाद ज्ञानमय निर्दोष लोक में जन्म लेता है। रजस् प्रधान होने पर घांघली लोक—मनुष्य लोक में जाता है, और तमस् प्रधान होने पर मृद् योनि में जन्म छेता है। सारिवक कर्म का फल निर्मल, राजसी का दुःखमय और तामसी का अज्ञानपूर्ण होता है। सान्विक लोक की गति उच्च. राजसी की मध्यम और तामसी की अधम होती है। जब मनुष्य यह जान लेता है कि गुणों के सिवा अन्य कोई कर्ता नहीं है, और गुणों से परे मैं हूँ तब वह मेरे भाव को प्राप्त होता है। देह में वर्तमान इन तीन गुणों को जो देही पार कर जाता है, वह जन्म, जरा और मृत्यु के दुःखों को पार करके अमृतमय मोक्ष पाता है। इसपर अर्जुन पूछता है कि जब गुणातीत की ऐसी सुन्दर गति होती है, तो उसके रूक्षण क्या हैं, और उसका भाचरण कैसा है, और वह तीनों गणों को पार कैसे कर छेता है ? भगवान् उत्तर देते . हें — जब मनुष्य अपने उत्तर जो कुछ भी आ पड़े — फिर भले वह प्रकाश हो, प्रवृत्ति हो, या मोह हो;—ज्ञान हो, धाँघली हो, या अज्ञान-उसके लिए दुःख या सुख नहीं मानता, या इच्छा नहीं करता, या जो गुणों के सम्बन्ध में न्तरस्थ रह कर डाँवाडोल नहीं होता, जो यह समझकर कि

गुण अपना कार्य करते ही रहते हैं स्थिर रहता है, जो सुस्क दुःख को समान समझता है, जिसे छोहा या पत्थर या सोना समान हैं, जिसे न कुछ प्रिय है न अप्रिय, जिसपर निंदा या स्तुतिका कोई असर नहीं होता, जो मान और अपमान को समान समझता है, जो शत्रु-मित्र के प्रति समभाव रखता है, जिसने सब आरंभों का त्याग किया है, वह गुणातीत कहलाता है। इन लक्षणों को सुनकर चौंकने या आलसी बनकर हाथ-पर-हाथ धरे बैठने की आवश्यकता नहीं है। मैंने तो सिद्ध की दशा बताई है। उस तक पहुँचने का मार्ग यह है — व्यक्षिचार-रहित भक्ति योग-द्वारा मेरी सेवा कर। तीसरे अध्याय के शुरू से तुझे यह बताया है कि कर्म के विना, प्रवृत्ति के बिना कोई साँस भी नहीं छे सकता। अतएव कर्म तो देही मात्र के पीछे पड़े ही हैं। जो साधक गुणों से परे पहुँ चना चाहता है, उसे सब कर्म मेरे अर्पण करने चाहिएँ। और फल की इच्छा तक न रखनी चाहिए। देसा करने से उसे उसके कर्म बाधक न होंगे, क्योंकि ब्रह्म मैं हूँ, मोक्ष में हूँ, अनन्त सुख मैं हूँ, जो कहो, सो मैं हूँ। मनुष्य श्रून्यवत् बने तो सब जगह मुझे ही देखे---तब वह गुणातीत है।"

[ यरवदा मान्दिर ६-३-३-३

## [ {8}]

गुणमधी प्रकृति का थोड़ा परिचय कराने के बाद स्वमा-वतः तीनों गुणों का वर्णन इस अध्याय में आता है। और यह करते हुए गुणातीत के लच्चण मगवान् गिनाते हैं। दूसरे अध्याय में जो लच्चण स्थितप्रज्ञ के दिखाई देते हैं, बारहवें में जो मक के दिखाई देते हैं, वह इसमें गुणातीत के हैं।

## श्रीमगवानुवाच

परं भूयः प्रवच्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुगमम् । यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः ॥१॥ श्रीभगवान बोले—

ज्ञानों में जो उत्तम ज्ञान अनुभव करके सब मुनियों ने यह शरीर छोड़ने पर परम गति पाई है वह मैं तुमसे फिर कहूँगा।

इदं ज्ञानम्रुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः । सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥२॥

इस ज्ञान का आश्रय लेकर जिन्होंने मेरा भाव प्राप्त किया है उन्हें उत्पत्तिकाल में जन्मना नहीं पड़ता और प्रलयकाल में व्यथा भोगनी नहीं पड़ती।

मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन्गर्भे दधाम्यहम् । संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥३॥

हे भारत ! महद्ब्रह्म अर्थात् प्रकृति मेरी योनि है। उसमें मैं गर्भाधान करता हूँ और उससे प्राणी-मात्र की उत्पत्ति होती है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः। तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता॥॥॥

हे कौन्तेय ! सब योनियों में जिन-जिन प्राणियों की उत्पत्ति होती है उनकी उत्पत्ति का स्थान मेरी प्रकृति है खौर उसमें बीजारोपण करनेवाला पिता— पुरुष मैं हूँ।

सन्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः । निविधान्ति महाबाहो देहे देहिनमञ्ययम् ॥५॥

हे महाबाहो ! सत्त्व, रजस् और तमस्, प्रकृति से उत्पन्न होनेवाले गुण हैं। वे अविनाशी देहधारी—जीव— को देह के सम्बन्ध में बॉधते हैं। ५ तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात्प्रकाशकमनामयम् । सुखसङ्गेन बन्नाति ज्ञानसङ्गेन चान्य ॥६॥ इनमें सत्त्वगुण निर्मल होने के कारण प्रकाशक २४६

श्रीर श्रारोग्यकर है, श्रीर हे श्रनघ ! वह देही को सुख श्रीर ज्ञान के सम्बन्ध में बॉधता है। ६ रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् । तिन्नविश्वाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् ॥७॥

हे कौन्तेय ! रजोगुण रागरूप होने से तृष्णा श्रौर श्रासक्ति का मूल है। वह देहधारी को कर्म-पाश में बाँधता है। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम्। प्रमादालस्यनिद्राभिस्तिश्वभ्राति भारत॥ ॥ ॥

हे भारत ! तमोगुण अज्ञानमूलक है । वह देह-धारीमात्र को मोह में डालता है और वह असावधानी, आलस्य तथा निद्रा के पाश में देही को बाँधता है। ८ सन्त्वं सुखे संजयित रजः कमीणि भारत । ज्ञानमाष्ट्रय तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥६॥

हे भारत ! सत्त्व आत्मा को शान्तिसुख का संग कराता है, रजस् कर्म को और तमस् ज्ञान को ढककर प्रमाद का संग कराता है। रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत । रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा ॥१०॥ २४७

हे भारत ! जब रजस् श्रौर तमस् दबते हैं तब सत्त्व ऊपर श्राता है। सत्त्व श्रौर तमस् दबते हैं तब रजस्, श्रौर सत्त्व तथा रजस् दबते हैं तब तमस् ऊपर श्राता है।

सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन्प्रकाश उपजायते । ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विष्टद्धं सन्वामित्युत ॥११॥

सव इन्द्रियोंद्वारा इस देह में जब प्रकाश और ज्ञान का उद्भव होता है तब सत्त्वगुण की वृद्धि हुई जानना चाहिए। ११ लोभ: प्रवृचिरारम्भ: कर्मणामशम: स्पृहा । रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ ॥१२॥

हे भरतर्षभ ! जब रजोगुण की वृद्धि होती है तब लोभ, प्रवृत्ति, कमों का आरम्भ, अशान्ति और इच्छा का उदय होता है। १२

अप्रकाशोऽप्रवृश्चिश्च प्रमादो मोह एव च । तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन ॥१३॥

कुरुनन्दन ! जब तमोगुगाकी वृद्धि होती है तब अज्ञान, मन्दता, असावधानी और मोह उत्पन्न होता है। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् । तदोत्तमविदां लोकानमलान्त्रतिपद्यते ॥१४॥

अपने में सत्त्वगुण की वृद्धि हुई हो उस समय
देहधारी मरे तो वह उत्तम ज्ञानियों के निर्मल लोक
को पाता है।
रजिस प्रलयं गत्का कमेसिङ्गिषु जायते।
तथा प्रलीनस्तमिस मृढयोनिषु जायते॥१५॥

रजोगुण में मृत्यु हो तो देहधारी कर्मसंगी के लोक में जन्मता है श्रीर तमोगुण में मृत्यु पानेवाला मृद्योनि में जन्मता है।

टिप्पणी—कर्मसंगी से तात्पर्य है मनुष्यलोक और मूड्योनि

से तात्पर्य है पशु इत्यादि लोक ।

कर्मणः सुकृतस्याहुः सान्विकं निर्मलं फलम् । रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम् ॥१६॥

सत्कर्म का फल सात्त्रिक और निर्मल होता है। राजसी कर्म का फल दुःख होता है और तामसी कर्म का फल अज्ञान होता है।

टिप्पणी — जिसे हमलोग सुख-दुःख मानते हैं उस सुखदुःख का उल्लेख यहाँ नहीं समभाना चाहिए। सुख से मतलब है आत्मा-नन्द, आत्मप्रकाश। इससे जो उलटा है वह दुःख है। १७ वें इलोक में यह स्पष्ट हो जाता है।

सत्त्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च । प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥१७॥

सत्त्वगुण में से ज्ञान उत्पन्न होता है। रजोगुण-में से लोभ और तमोगुण में से असावधानी, मोह और अज्ञान उत्पन्न होता है। १७ ऊर्ध्व गच्छन्ति सन्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जधन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः॥१८॥

सात्विक मनुष्य ऊँचे चढ़ते हैं, राजसी मध्य में रहते हैं और अन्तिम गुणवाले तामसी अधोगति पाते हैं।

नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्याते । गुणेभ्यश्र परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति॥१६॥

ज्ञानी जब ऐसा देखता है कि गुर्णों के सिवा और कोई कर्ता नहीं है और जो गुर्णों से परे है उसे जानता है तब वह मेरे भाव को पाता है। १९

टिप्पणी—गुणों को कत्तां माननेवाले को अहं भाव होता ही नहीं हैं। इससे उसके काम सब स्वामाविक और रारीरयात्रा भरके लिए होते हैं। और रारीरयात्रा परमार्थ के लिए ही होती है, इसलिए उसके सारे कामों में निरन्तर त्याग और वैराग्य होना चाहिए। ऐसा ज्ञानी स्वभावतः गुणों से परे निर्गुण ईश्वर की भावना करता और उसे भजता है।

गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुद्भवान् । जन्ममृत्युजरादुःखैर्विम्रुक्तोऽमृतमश्जुते ॥२०॥

देह के संग से उत्पन्न होनेवाले इन तीन गुणों को पार करके देहधारी जन्म, मृत्यु श्रीर जरा के दुःख से छूट जाता है श्रीर मोच पाता है। २० श्रर्जुन उवाच

कैर्लिङ्गेस्त्रीन्गुणानेतानतीतो भवति प्रभो । किमाचारः कथं चैतांस्त्रीन्गुणानतिवर्तते ॥२१॥ क्रर्जन बोले—

हे प्रभो ! इन गुणों को तर जानेवाला किन लच्चणों से पहचाना जाता है ? उसके आचार क्या होते हैं ? और वह तीनों गुणों को किस प्रकार पार करता है ?

श्रीभगवानुवाच

प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाएडव ।
न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्चिति ॥२२॥
उदासीनवदासीनो गुणैयों न विचाल्यते ।
गुणा वर्तन्त इत्येव योऽविष्ठिति नेङ्गते ॥२३॥
२४१

समदुःखसुखः खस्थः समलोष्टारमकाश्चनः । तुल्यप्रियाप्रियो घीरस्तुल्यानिन्दात्मसंस्तुतिः।२४॥ मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपच्योः । सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥२५॥ श्री भगवान बोले—

हे पाएडव ! प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह प्राप्त होने पर जो दु:ख नहीं मानता और इनके प्राप्त न होने पर इनकी इच्छा नहीं करता, उदासीन की भांति जो स्थिर है, जिसे गुण विचलित नहीं करते, गुण ही अपना काम कर रहे हैं यह मानकर जो स्थिर रहता है और विचलित नहीं होता, जो सुख-दु:ख में समतावान रहता है, स्वस्थ रहता है, मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोने को समान सममता है, प्रिय अथवा अप्रिय वस्तु प्राप्त होनेपर एक-समान रहता है, ऐसा बुद्धिमान जिसे अपनी निन्दा या स्तुति समान है जिसे मान और अपमान समान हैं, जो मित्रपत्त और रात्रुपत्त में समान भाव रखता है और जिसने समस्त आरम्भों का त्याग कर दिया है, वह गुणातीत कहलाता है। २२-२३-२४-२५

टिप्पणी—२२ से २५ श्लोक तक एक साथ विचारने योग्य हैं। प्रकारा, प्रवृत्ति और मोह पिञ्जले श्लोक में कहें अनुसार क्रम से

# [ गुणत्रयविभागयोगः

सत्त्व, रजस् ऋौर तमस् के परिणाम ऋथवा चिह्न हैं। कहने का तारपर्यं यह है कि जो गुणों को पार कर गया है उसपर इस परिणाम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पत्थर प्रकाश की इच्छा नहीं करता न प्रवृत्ति या जड़ता का द्वेष करता है; उसे बिना चाहें शान्ति है। उसे कोई गति देता है तो वह उसका द्रोष नहीं करता। गति दिये पीछे उसे ठहरा करके रख देता है, तो इससे, प्रवृत्ति—गति वन्द हो गई, मोह, जड़ता प्राप्त हुई, ऐसा सोचकर वह दुःखी नहीं होता, वरन् तीनों स्थितियों में वह एक समान वर्तता है। पत्थर श्रीर गुणातीत में अन्तर यह है कि गुणातीत चेतनमय है और उसने शानपूर्वक गुणों के परिणामों का, स्पर्श का त्याग किया है और जड़ पत्थर-सा बन गया है। पत्थर गुणों का अर्थात् प्रकृति के कायों का साची है पर कर्ता नहीं है, वैसे ही ज्ञानी उसका साची रहता है, कर्ता नहीं रह जाता । ऐसे ज्ञानी के सम्बन्ध में यह कल्पना की जा सकती है कि वह २३ वें श्लोक के कथनानुसार 'गुण अपना काम किया करते हैं, यह मानता हुआ विचलित नहीं होता और अचल रहता है: उदासीन-सा रहता हैं-श्रिडिंग रहता है। यह स्थिति गुणों में तन्मय हुए हमलोग धेर्यपूर्वक केवल कल्पना करके समन्त सकते हैं, अनु-भव नहीं कर सकते। परन्तु उस कल्पना को दृष्टि में रखकर इस "मैं" पने को दिन-दिन घटाते जायँ तो अन्त में गुणातीत की अवस्था के समीप पहुँचकर उसकी भाँकी कर सकते हैं। गुणातीव अपनी रिधति श्रनुभव करता है, वर्णन नहीं कर सकता। जो वर्णन कर सकता है यह गुणातीत नहीं है, क्योंकि उसमें अहं भाव मौजूद है। जिसे सब लोग सहज में अनुभव कर सकते हैं वह शान्ति, प्रकाश, 'थांधल'— अर्थात् प्रवृत्ति और जड़ता — मोह हैं। गीता में स्थान-

स्थान पर इसे स्पष्ट किया है कि सात्त्रिकता गुणातीत के समीप से समीप की स्थिति है। इसलिए मनुष्यमात्र का प्रयत्न सस्वग्रण का विकास करने का है। यह विश्वास रखे कि उसे गुणातीतता श्रवश्य आप्त होगी।

मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । स गुणान्समतीत्यैतान्त्रह्मभूयाय करुपते ॥२६॥

जो एकनिष्ठ भक्तियोग-द्वारा मेरी सेवा करता है वह इन गुणों को पार करके ब्रह्मरूप बनने योग्य होता हैं। २६ ब्रह्मणा हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च। शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च॥२०॥

ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां गुणत्रयविभागयोगेः नाम चतुर्दशोऽध्यायः ।१४।

श्रीर ब्रह्म की स्थिति मैं ही हूँ, शाश्वत मोत्त की स्थिति मैं हूँ। वैसे सनातन धर्म की श्रीर उत्तम सुख की स्थिति भी मैं ही हूँ।

#### ॐ तत्सत्

इस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीतारूपी उपनिषद् अर्थात् ब्रह्मविद्यान्तर्गत योगशास्त्र के श्रीकृष्णार्जनसंवाद वा गुणत्रय-विभागयोग नाम इ चौदहवाँ अध्याय समाप्त हुआ ।

# [ {4]

# पुरुषोत्तमयोग

[ सोमप्रमात

श्री भगवान बोले-

"इस संसार को दो तरह देखा जा सकता है। एक वह जिसका मूल जरर है, शाखा नीचे है, और जिसके वेद-रूपी पत्ते हैं, ऐसे पीपल के रूप में जो संसार को देखता है, वह वेद का जानकार ज्ञानी है। दूसरातरीका यह है—संसार-रूपी बुझ की शाखा जपर नीचे फैली हुई है। उसमें तीन गुणों से बदे हुए विषय-रूपी अंकुर हैं और वे विषय जीव को मनुष्य लोक में कर्म के बन्धन से बाँधते हैं। न तो इस ख़ुझ का स्वरूप जाना जा सकता है, न इसका आरस्म है न अन्त, और न ठिकाना। यह दूसरे प्रकार का संसार बुझ है। यद्यपि इसने जड़ तो बराबर जमाई है, तथापि इसे असहयोगरूपी शख-द्वारा काटना है, जिससे आत्मा उस लोक में पहुँचे, जहाँ से उसे लौटने की ज़रूरत न रहे, ऐसा करने के लिए वह निरंतर उस आदि पुरुष को मजे जिसकी माया-द्वारा यह पुरानी प्रवृत्ति फैली हुई है।

जिन्होंने मान, मोह छोड़ दिये हैं, जिन्होंने संग-दोषों को जीत लिया है, जो आत्मा में लीन हैं, जो विषयों से छूट

चुके हैं, जिन्हें सुख-दु:ख समान हैं, वे ज्ञानी अन्यय पद को पाते हैं। उस जगह न तो सूर्य को, न चन्द्र को और न अग्नि को प्रकाश करने की ज़रूरत होती है। जहाँ जाने के बाद फिर लीटना नहीं पड़ता, वह मेरा परमस्थान है।

जीवड़ोक में मेरा सनातन अंश जीवरूप में प्रकृति की मन-सहित छः इन्द्रियों को आकर्षित करता है। जब जीव देह धारण करता है और छोड़ता है, तब जैसे वायु अपने स्थान से गंधों को साथ छेकर घूमा करता है, वैसे ही यह जीव भी इन्द्रियों को साथ लेकर घूमा करता है। कान, आँख, त्वचा, जीभ, नाक और मन, इनका आश्रय लेकर जीव विषयों का सेवन करता है। मोह में पड़े हुए, अज्ञानी इस गुणोंवाले जीव को चलते, स्थिर रहते या भोग भोगते हुए पहचानते नहीं। ज्ञानी यह पहचानते हैं। यत्नशील योगी अपने में रहनेवाले इस जीव को पहचानते हैं; लेकिन जिन्होंने सम-भाव रूपी योग को सिद्ध नहीं किया है, वे यत्न करने पर भी उसे नहीं पहचानते । सूर्य का जो तेज जगत् को प्रका-शित करता है, जो चन्द्र में है, जो अग्नि में है, उस सब को मेरा तेज समझो । अपनी शक्ति द्वारा शरीर में प्रवेश करके मैं जीवों को धारण करता हूँ। रस उत्पन्न करनेवाला सोम बनकर औषधिमात्र का पोषण करता हुँ। प्राणियों की देह में रहकर में जठराग्नि बनता और प्राणअपानवायु को समान बनाकर चारों प्रकार का अन्न पचाता हूँ । सब हदयों में में रहता हूँ; मेरे कारण ही स्मृति है, ज्ञान है, उसका अभाव है; सब वेदों द्वारा जानने योग्य मैं हूँ वेदान्त भी मैं

हूँ। वेद जाननेवाला भी मैं हूँ। कह सकते हैं कि इस लोक में दो पुरुष हैं—क्षर और अक्षर अर्थात् नाशवान् और नाश-रहित। इसमें जीव क्षर हैं और उनमें रहनेवाला मैं अक्षर और उससे भी परे उत्तम पुरुष है, वह परमात्मा कहलाता है वह अव्यय ईश्वर तोनों लोकों में अवेश कर उनका पालन करता है। वह ईश्वर भी मैं हू। इसलिए मैं क्षर और अक्षर से भी उत्तम हूँ। और लोक तथा वेद में पुरुषोत्तम रूप से पहचानता है वह सबन्कुल जानता है, और सब भावो-द्वारा मुझे भजता है। हे निष्पाप अर्जुन! यह अति गुह्य शास्त्र मैंने तुझे कहा है। इसे जानकर मनुष्य बुद्धिमान बनता और अपने ध्येय-को पहुँचता है।"

## [ १५ ]

इस अध्याय में भगवान ने त्तर और अत्तर से परे अपना उत्तम स्वरूप समभाया है।

### श्रीभगवानुवाच

ऊर्ध्वमूलमधःशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् । छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेद्वित् १॥ श्रीभगवान् बोले—

जिसका मूल ऊँचे हैं, जिसको शाखा नीचे हैं और वेद जिसके पत्ते हैं, ऐसे अविनाशी अश्वत्थ युत्त का बुद्धिमान लोगों ने वर्णन किया है; इसे जो जानते हैं वे वेद के जाननेवाले ज्ञानी हैं।

टिप्पणी — 'श्वः' का अर्थ है आनेवाला कल । इसलिए अश्वत्य का मतलब है आगामी कलतक न टिकनेवाला चिणिक संसार । संसार का प्रतिचण रूपान्तर हुआ करता है इससे वह अश्वत्य हैं । परन्तु ऐसी स्थिति में वह सदा रहनेवाला है और उसका मूल ऊर्ज्व अर्थात् ईश्वर है, इसलिए वह अविनाशी है । उसमें यदि वेद अर्थात् धर्म के शुद्ध ज्ञान रूपी पत्ते न हों तो वह शेमा नहीं दे सकता । इस प्रकार संसार का यथार्थ ज्ञान जिसे है और जो धर्म को जाननेवाला है वह ज्ञानी है । श्रधश्रोध्वे प्रसृतास्तस्य शाखा
गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः ।
श्रधश्र मूलान्यनुसंततानि
कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥२॥

गुलों के स्परीद्वारा बड़ी हुई और विषयरूपी कोंपलोंवाली उस अश्वत्थ की डालियां नीचे-ऊपर फैली हुई हैं और कमों का बन्धन करनेवाली उसकी जड़ें मनुष्यलोक में नीचे फैली हुई हैं।

दिप्पणी—यह संसार-वृत्त का अज्ञानी की दृष्टिवाला वर्णन है। उसका जँचे ईश्वर में रहनेवाला मूल वह नहीं देखता, विल्क विक्यों की रमणीयता पर मुग्ध रह कर, तीनों गुणों-द्वारा इस वृत्त का पोषण करता हैं श्रीर मनुष्यलोक में कर्मपाश में वँथा रहता है।

न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिन च संप्रतिष्ठा ।

अरवत्थमेनं सुविरूढमूल-मसङ्गशस्त्रेण दृदेन छित्वा ॥३॥

ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं

यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः।

🧚 तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये । यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ॥४॥

KXE

उसका यथार्थ स्वरूप देखने में नहीं आता । उसका अन्त नहीं है, आदि नहीं है, नींव नहीं है। खूब गहराई तक गई हुई जड़ोंवाले इस श्रश्वत्थ वृत्त को असंगरूपी बलवान शस्त्र से काटकर मनुष्य यह प्रार्थना करे—"जिसने सनातन प्रवृत्ति-माया-को फैलाया है उस आदि पुरुष की मैं शरण जाता हूँ।" और उस पद को खोजे जिसे पानेवाले को पुनः जन्म-मरण के चक्कर में पड़ना नहीं पड़ता ।३-४

टिप्पणी-असंग से मतलब है असहयोग, वैराग्य । जबतक मनुष्य विपत्रों से असहयोग न करे, उनके प्रलोभनों से दूर न रहे तबतक वह उनमें फँसता ही रहेगा। इस भ्रोक का श्राशय यह है कि विषयों के साथ खेल खेलना और उनसे अछूते रहना अनहोनी बात है।

# निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा

श्रध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः। द्दन्द्वैर्विम्रकाः सुखदुःखसंज्ञै-

र्भच्छन्त्यमृढाः पदमन्ययं तत् ॥५॥

जिसने मान-मोह का त्याग किया है, जिसने आसक्ति से होनेवाले दोषों को दूर किया है, जो श्रात्मा में नित्य निमग्न है, जिसके विषय शान्त हो गये हैं, जो सुख-दु:ख-रूपी द्वन्द्वों से मुक्त है, वह क्रानी अविनाशीपद् पाता है।

न तद्भासयते स्यों न शशाङ्को न पानकः । यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्भाम परमं मम ॥६॥

वहाँ सूर्य को, चन्द्र को मा अग्नि को प्रकाश देना नहीं पड़ता। जहाँ जानेवाले को फिर जन्मना नहीं होता वह मेरा परमधाम है।

ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥७॥

मेरा ही सनातन श्रंश जीव-लोक में जीव होकर प्रकृति में रहनेवाली पाँच इन्द्रियों को श्रौर मन को श्राकर्षित करता है।

शरीरं यदवाझोति यच्चाप्युत्क्रामतिश्वरः। गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात् ॥८॥

(जीव बना हुआ यह मेरा अंशरूपी) ईश्वर जब शरीर धारण करता है या छोड़ता है तब यह उसी तरह (मन के साथ इन्द्रियों को) ले जाता है, जैसे वायु आस-पास के मरडल में से गन्ध को साथ ले जाती है।

श्रोत्रं चत्तुः स्पर्शनं च रसनं घाणमेव च । अधिष्ठाय मनश्रायं विषयानुपसेवते ॥६॥

श्रौर वह कान, श्रौंख, त्वचा, जीभ, नाक श्रौर मन का श्राश्रय लेकर विषयों का सेवन करता है। ९

टिप्पणी—यहाँ 'विषय' शब्द का श्रर्थ वीमत्स विलास से नहीं है, बल्कि प्रत्येक इन्द्रिय की स्वामाविक क्रिया है; जैसे श्रांख का विषय है देखना, कान का सुनना, जीम का चलना । ये क्रियाएँ जब विकारवाली—श्रहं भाववाली—होती हैं तब दूषित—वीमत्स ठहरती हैं। जब निविंकार होती हैं तब वे निदोंष हैं। बच्चा श्राँख से देखता या हाथ से छूता हुआ विकार नहीं पाता, इसलिए नीचे के श्लोक में कहते हैं।

उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुजानं वा गुणान्वितम्। विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचन्नुषः ॥१०॥

(शरीर का) त्याग करने वाले या उसमें रहने वाले अथवा गुणों का आश्रय लेकर भोग भोगने वाले (इस अंशरूपी ईश्वर) को, मूर्ख नहीं देखते किन्तु दिन्यचक्षु ज्ञानी देखते हैं।

यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् । यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः॥११॥

यत्न करनेवाले योगीजन श्रपने—श्रापमें स्थित (इस ईश्वर) को देखते हैं। जिन्होंने श्रात्म-शुद्धि के नहीं की है ऐसे मूढ़ जन यत्न करते हुए भी इसे रहेर नहीं पहचानते ।

टिप्पणी - इसमें और नवें अध्याय में दुराचारी की भगवान् ने जो वचन दिया है उसमें विरोध नहीं है । श्रकृतात्मा से तात्पर्य हैं भक्तिहीन, खेच्छाचारी, दुराचारी । जो नन्नतात्र्वंक श्रद्धा से ईश्वर को भजता है वह आत्मशुद्ध होता है और ईश्वर को पहचानता है। जो यमनियमादि की परवाह न कर केवल बुद्धिप्रयोग से ईश्वर की पहचानना चाहते हैं, वे अचेता-चित्त से रहित, राम से रहित राम को नहीं पहचान सकते।

यदादित्यगतं तेजे जगद्भासयतेऽखिलम् । यचन्द्रमसि यचाग्ना तत्तेजो विद्धि मामकम् ॥१२॥

सूर्य में विद्यमान जो तेज समूचे जगत को प्रकाशित करता है स्थौर जो तेज चन्द्र में तथा स्थिम में विद्यमान है वह मेरा है, ऐसा जान। गामाविश्य च भूतानि घारयाम्यहमोजसा । पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भृत्वा रसात्मकः १३

पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से मैं प्राणियों को धारण करता हूँ ख्रौर रस उत्पन्न करने वाला चन्द्र बनकर समस्त वनस्पतियों का पोषगा करता हैं।

ग्रहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः । प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विषम् ॥१४॥ 283

प्राणियों के शरीर का आश्रय लेकर जठरामि होकर प्राण और अपान वायु-द्वारा में चार प्रकार का अन्न पचाता हूँ।

सर्वस्य चाहं हृदि संनिविष्टो

मणः स्मृतिज्ञानमपोहनं च। वेदेश्य सर्वेरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्धेदविदेव चाहम् ॥१५॥

सब के हृद्यों में विद्यमान मेरे द्वारा स्मृति, ज्ञान, श्रीर इनका श्रमाव होता है। समस्त वेदों-द्वारा जानने योग्य में ही हूँ, वेदों का जाननेवाला में हूँ, वेदानत का प्रकट करनेवाला भी मैं ही हूँ। १५ द्वाविमी पुरुषी लोके ज्ञरश्राच्चर एव । चर: सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽच्चर उच्यते १६॥

इस लोक में चर अर्थात् नाशवान और अचर अर्थात अविनाशी दो पुरुष हैं। भूतमात्र चर हैं और उनमें स्थिर अन्तर्यामी को अचर कहते हैं।

उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः । यो लोकत्रयमाविश्य विभत्र्यव्यय ईश्वरः ॥१७॥ २६४ इसके सिवा उत्तम पुरुष और है। वह परमात्मा कहलाता है। यह अञ्चय ईश्वर तीनों लोक में प्रवेश करके उनका पोषण करता है।

यस्मात्त्वरमतीतोऽहमत्तरादिष चोत्तमः । त्र्यताऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥१८॥

क्योंकि मैं चर से परे और श्रचर से भी उत्तम हूँ, इसलिए वेदों श्रौर लोकों में पुरुषोत्तम नाम से प्रख्यात हूँ।

यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोनमम् । सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत॥१६॥

हे भारत ! मोह-रहित हाकर मुक्त पुरुषोत्तम को इस प्रकार जो जानता है वह सब जानता है श्रौर मुक्ते पूर्णभाव से भजता है।

इति गुद्धतमं शास्त्रमिदमुक्तं मयानघ । एतद्बुद्घ्वा बुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यश्र भारत । २०।

ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पश्चदशोऽष्यायः ॥

हे अनघ ! यह गुद्य से गुद्य शास्त्र मैंने तुम्ह से रध्य

कहा । हे भारत ! इसे जानकर मनुष्य बुद्धिमान बने श्रौर श्रपना जीवन सफल करे । २०

#### ॐ तत्सत्

इस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीतारूपी उपनिषद अर्थात् व्रह्मविद्यान्तगैत योगशास्त्र के श्रीकृष्णार्जुन संवाद का पुरुषो-त्रमयोग नामक पन्द्रहवाँ अध्याय समाप्त हुआ।

# [ १६ ] दैवासुरसंपद्विभागयोग

श्री भगवान कहते हैं-

ग्रुब में तुझे धमंत्रति और अधमंत्रति का भेद बताता हूँ। धमंत्रति के सम्बन्ध में तो पहले बहुत कह चुका हूँ, फिर भी उसके लक्षण कहे देता हूँ। जिसमें धमं-ग्रुका होती है, उसमें निर्भयता, अन्तःकरण की शुद्धि, ज्ञान, ग्रुत्ति होती है, उसमें निर्भयता, अन्तःकरण की शुद्धि, ज्ञान, समता, हन्द्रियदमन, द्ान, यज्ञ, शास्त्रों का अभ्यास, तप, समला, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शान्ति, किसी की सरलता, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शान्ति, किसी की सरलता, मर्यादा, अचंचलता, तेज, क्षमा, धीरज, अन्तर और बाहर का चोखापन, अद्रोह और निरमिमान होता है। जिसमें अधमंत्रति होती है उसमें दंभ, दर्प, अभिमान, कोध, कटोरता और अज्ञान पाये जाते हैं। धमंग्रुत्ति मनुष्य को मोक्ष की ओर लेजाती है। अधमंत्रत्ति उसे बन्धन में डालती है। हे अर्जुन, तृ तो धमंत्रति लेकर ही जन्मा है। अधमंत्रत्ति को थोड़े विस्तार से कहुँगा, जिससे लोग सहज ही इसका त्याग करें।

अधर्मवृत्तिवाला प्रवृत्ति और निवृत्ति का भेद नहीं जानता। उसे शुद्ध-अशुद्ध या सत्य-असत्य का ज्ञान नहीं २६७

होता । उसके आचरण का तो फिर ठिकाना ही क्या ? उसके ख्याल में जगत् झूडा-निराधार है। जगत् का कोई नियंता नहीं, स्त्री-पुरुष का सम्बन्ध ही उसका जगत् है, उसमें विषय-भोग को छोड़कर और कोई विचार ही नहीं होता। ऐसी वृत्तिवाले के काम भयानक होते हैं। उसकी मित मंद होती है। ऐसे छोग अपने दुष्ट विचारों को पकड़े रहते हैं और जगत् के नाश के लिए ही उनकी सारी प्रवृत्ति होती है। उनकी कामनाओं का अन्त ही नहीं होता। वे दंभ, मान, मद में मस्त रहते हैं। इस कारण उनकी चिन्ता का भी पार नहीं रहता । उन्हें नित नये भोगों की आवश्यकता होती है, वे सेकड़ों आशाओं के गढ़ उठाते हैं और अपनी कामनाओं के पोषग के लिए धन बटोरने में तो वे न्याय-अन्याय का भेद ही नहीं रखते आज यह पाया, कल यह दूसरा प्राप्त कर ॡँगा, इस शत्रु को आज मारा, कल दूसरों को मारूँगा, मैं बलवान हूँ, मेरे पास ऋदि-सिद्धि है, मेरे समान दूसरा कौन है, कीर्ति कमाने के लिए यज्ञ करूँगा, दान दूँगा और मौज करूँगा, इस प्रकार मन ही मन वे फूळे फिरते हैं, और आलिर मोह-जाल में फंसकर नरक वास भोगते हैं। ये आसुरी लोग अपने घमण्ड में रह कर, परिनन्दा करके सर्वव्यापक ईश्वर का द्वेष करते हैं, और इस कारण ये बारम्बार आसुरी योनि में जन्मा करते हैं।

आतमा का नाश करने वाले इस नरक के तीन दरवाज़े हैं — काम, क्रोध, लोग। सब को इन तीनों का त्यगा २४८

4

करना चाहिए। इनका त्याग करने वाले कस्याण-मार्ग पर जानेवाले होते हैं और वे परमगति पाते हैं। जो अनादि सिद्धान्तरूपी शास्त्र का त्याग कर स्वेच्छा से मोग में लीन रहते हैं, वे न तो सुख पाते हैं, न कस्याण-मार्ग की शान्ति ही प्राप्त करते हैं। इसलिए कार्य-आकार्य का निर्णय करने में अनुभवियों से अविचल सिद्धान्त जान लेने चा-हिएँ और तदनुसार आचार-विचार बनाने चाहिए।"

## [ १६]

इस अध्याय में दैवी और आसुरी संपद् का वर्णानी है। श्रीमगवानुवाच

श्रभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः । दानं दमश्र यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप श्राज्ञ्वम् ॥१॥ श्राहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपेशुनम् । दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं हीरचापलम् ॥२॥ तेजः चमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता । भवन्ति संपदं दैवीमभिजातस्य भारत ॥३॥ श्रीभगवान् वोले—

हे भारत ! श्वभय, अन्तःकरण की शुद्धि, ज्ञान और योग में निष्ठा, दान, दम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति, अपेशुन, भूतद्या, अलोल्जपता, मृदुता, मर्यादा, अचंचलता, तेज, चमा, धृति, शौच, अद्रोह, निरभि-मान—इतने गुण उसमें होते हैं जो दैवी संपत् को लेकर जनमा है।

टिप्पणी—दम अर्थात् इन्द्रियनिम्रह, अपेशुन अर्थात् किसी की चुगली न खाना, अलोखपता अर्थात् लालसा न रखना—लम्बट

## [ देवासुरसंपद्विभागयोग

न होना, तैज अर्थात् प्रत्येक प्रकार की होन वृत्ति का विरोध करने का जोश, श्रद्रोह अर्थात किसी का बुरा न चाहना या करना।

इम्मो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च । श्रज्ञानं चामिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम् ॥४॥

दम्भ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्य, अज्ञान, हे पार्थ ! इतने दोष आसुरी संपत् लेकर जन्मनेवालों में होते हैं।

टिप्पणी - जो श्रपने में नहीं है वह दिखाना दंभ है, डोंग हैं, पाखंड हैं; दर्प माने बड़ाई, पारुष्य का श्रर्थ है कठोरता।

दैवी संपद्विमोच्चाय निबन्धायासुरी मता । मा शुचःसंपदं दैवीमभिजातोऽसि पाएडव ॥५॥

दैवी संपत् मोच देनेवाली श्रौर श्रासुरी (संपत्) वन्धन में डालने वाली मानी गई है। हे पाएडव ! तू विषाद मत कर । तू देवी संपत् लेकर जन्मा है।

द्वी भृतसर्गी लोकेऽस्मिन्दैव आसुर एव च । दैवो विस्तरशः प्रोक्त त्रासुरं पार्थ मे शृणु ॥६॥

इस लोक में दो प्रकार की सृष्टि है—देवी और स्त्रासुरी। हे पार्थ ! देवी का विस्तार से वर्शन किया। श्रासुरी का (श्रव) सुन।

208

प्रवृत्ति च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः । न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥७॥

असुर लोग यह नहीं जानते कि प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है । वैसे ही उन्हें शौच का, आचार का और सत्य का भान नहीं है।

श्रमत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् । श्रपरस्परसंभृतं किमन्यत्कामहेतुकम् ॥二॥

वे कहते हैं——जगत त्रासत्य, निराधार और ईश्वर-रहित है। केवल नर-मादा के संबंध से हुत्रा है। उसमें विषय-भोग के सिवा और क्या हेतु हो सकता है ?

एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः । प्रभवन्त्युग्रकमीर्णः चयाय जगतोऽहिताः ॥१॥

भयंकर काम करनेवाले, मन्दमति, दुष्टगण इस श्रभित्राय को पकड़े हुए जगत् के शत्रु, उसके नाश के लिए उमड़ते हैं। काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः। मोहाद्गृहीत्वासद्ग्राहान्त्रवर्तन्तेऽशुचित्रताः।१०॥

तृप न होनेवालो कामनात्रों से भरपूर, दम्भो, २७२ मानी, मदान्ध, अशुभ निश्चय वाले, मोह से दुष्ट इच्छायें प्रहण करके प्रवृत्त होते हैं। १० चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तासुपाश्रिताः। कामोपभोगपरमा एतावादिति निश्चिताः॥११॥ श्राशापाशशतैर्वद्धाः कामकोधपरायणाः। ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसंचयान्॥१२॥

प्रलय पर्यन्त अन्त ही न होने वाली ऐसी अपिर-मित चिन्ता का आश्रय लेकर, कामों के परम भोगी, 'भोग ही सर्स्वस्व है', यह निश्चय करनेवाले, सैकड़ों आशाओं के जाल में फॅसे हुए, कामी, कोघी विषय-भोग के लिए अन्यायपूर्वक धन-संचय करना चाहते हैं।

इदमद्य मया लब्धामिमं प्राप्स्ये मनोरथम् । इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् ॥१३॥ असौ मया हतः शत्रुईनिष्ये चापरानपि । ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धांऽहं बलवान्सुखी॥१४॥ आढ्योऽभिजनवानसि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यन्त्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः १५ १५

अनेकचित्ताविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः । प्रसक्ताः कामभोगेषु पतंति नरकेऽश्चचौ ॥१६॥

श्राज मैंने यह पाया, यह मनोरथ (श्रव) पूरा करूँगा; इतना धन मेरे पास है, फिर कल इतना श्रीर मेरा हो जायगा, इस शत्रु को तो मारा, दूसरे को भी मारूँगा; मैं सर्वसम्पन्न हूँ, भोगी हूँ, सिद्ध हूँ, बलवान हूँ, सुखी हूँ; मैं श्रीमान हूँ, कुलीन हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है ? में यज्ञ करूँगा; दान दूँगा, मौज करूँगा,—श्रज्ञान से मूद हुए लोग ऐसा मानते हैं और श्रनेक भ्रान्तियों में पड़े, मोहजाल में फँसे, विषयभोग में मस्त हुए श्रशुभ नरक में गिरते हैं।

त्रात्मसंभाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः । यजन्ते नामयज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् ॥१७॥

श्रपने को बड़ा माननेवाले, श्रकड़वाज, धन तथा मान के मद में मस्त हुए (यह लोग) दम्म से श्रौर विधिरहित नाममात्र के ही यज्ञ करते हैं। १७ श्रदंकारं बलं दर्प कामं क्रोधं च संश्रिताः। मामात्मपरदेहेषु प्रदिषन्तोऽम्यस्यकाः॥१८॥

अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध का आश्रय

लेने वाले, निन्दा करने वाले श्रौर उनमें तथा दूसरों में रहनेवाला जो में, उसका वे द्वेष करनेवालेहें । १८ तानहं द्विषतः क्रूरान्संसारेषु नराधमान्। चिपाम्यजस्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु ॥१६॥

इन नीच, द्वेषी, कूर, अमंगल नराधमों को मैं इस संसार की अत्यन्त आसुरी योनि में ही बारम्बार **बालता** हूँ ।

**त्राप्तरी योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि ।** मामप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् २०

हे कौन्तेय ! जन्म-जन्म श्रासुरी योनि को पाकर और मुक्ते न पाने से ये मूढ़ लोग इससे भी अधिक अधम गति पाते हैं।

त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः । कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् २१

आत्मा का नाश करनेवाले नरक का यह त्रिविध द्वारा है-काम, कोघ और लोभ । इसलिए मनुष्य को इन तीनों का त्याग करना चाहिए। एतैर्विम्रक्तः कीन्तेय तमोद्वारीस्त्रिभिनरः। आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम् ॥२२॥ अनासिकयोग : गीताबोध ]

हे कौन्तेय! इस त्रिविध नरकद्वार से दूर रहनेवाला मनुष्य आत्मा के कल्याण का त्राचरण करता
है, त्रीर इससे परम गित को पाता है। २२
यः शास्त्राविधिमुत्सुज्य वर्तते कामकारतः।
न स सिद्धिमवाझोति न सुखं न परां गितिम् २३
जो मनुष्य शास्त्रविधिको छोड़कर स्वेच्छा से
भोगों में लीन होता है वह न सिद्धि पाता है, न
सुख पाता है, न परमगित पाता है। २३

टिप्पणी—शास्त्रविधि का अर्थ धर्म के नाम से माने जानेवाले अन्थों में बताई हुई अनेक क्रियाएँ नहीं, विका अनुभव-ज्ञानवाले सत्पुरुषों का दिखाया हुआ संयम मार्ग है।

तस्माच्छास्तं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ । ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहाहीसे ॥२४॥ ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रेश्री कृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसंपद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः ॥

इसलिए कार्य और श्रकार्य का निर्णय करने में तुमे शास्त्र को प्रमाण मानना चाहिए । शास्त्रविधि क्या है यह जानकर यहाँ तुमें कर्म करना चित्र है।

### [ पुरुषोत्तमयोग

टिप्पणी—जो ऊपर बतलाया जा चुका है वही अर्थ शास्त्र का यहाँ भी है। सब को निज-निज के नियम बनाकर स्वेच्छाचारी न बनना चाहिए, बल्कि धर्म के अनुभवी के बाक्य को प्रमाण मानना चाहिए, यह इस श्लोक का आशय है।

#### ॐ तत्सत्

इस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीतारूपी उपनिषद् अर्थात् ब्रह्म-विद्यान्तर्गत योगशास्त्र के श्रीकृष्णार्जनसंवाद का दैवासुर-सम्पद्विभागयोग नामक सोलहवाँ अध्याय समाप्त हुआ।

## [ १७ ] श्रद्धात्रयविभागयोग

श्रक्ति पूछते हैं—

जो 'शिष्टाचार छोड़कर, लेकिन श्रद्धापूर्वक सेवा करते हैं, उनकी क्या गति होती है ? भगवान् उत्तर देते हैं —श्रद्धा तीन प्रकार की होती है —साव्विक, राजसी या तामसी। जैसी जिसकी श्रद्धा होती है, वैसा वह बनता है। सात्विक मनुष्य देव को, राजस यक्ष-राक्षस को और तामस भूत प्रेत को भजते हैं। लेकिन यकायक यह नहीं जाना जा सकता कि किस की श्रद्धा कैसी है। इसके लिए यह जनना चाहिए कि उसका आहार कैसा है, तप कैसा है, यज्ञ कैसा है। और इन सबके भी तीन प्रकार हैं, सो भी कहे देता हूँ। जिस आहार से आयु, निर्मलता, बल, आरोग्य, सुख और रुचि बढ़ती है, वह आहार सात्विक है। जो तीखा, खट्टा, चरपरा और गरम होता है, वह राजस है, और उससे दुःख और रोग पैदा होते हैं। जो रांघा हुआ आहार बासी, बदबूदार, जूठा या और किसी तरह अपवित्र होता है, उसे तामस समझो। जिस यज्ञ के करने में फल की इच्छा नहीं, जो कर्तव्य रूप में तन्मयता से किया जाय, वह सात्विक है। जिसमें फल की आशाहै, और दम्भ भी है उसे राजसी यज्ञ समझो। जिसमें कोई विधि नहीं, कुछ उत्पन्न नहीं, कोई मन्त्र नहीं, कोई त्याग नहीं, वह यज्ञ तामसी है। जिसमें संतों की पूजा है, पवित्रता है, बहाचर्य, अहिंसा है, वह शारीरिक तप है। सत्य, त्रिय, हितकर वचन और धर्मग्रन्थ का अभ्यास वाचिक तप है। मन की

प्रसन्तता, सौम्यता, मौन, संयम, ग्रुद्ध भावना, मानसिक तप है। जो समभाव से फल की इच्छा छोड़कर इस प्रकार का शारीरिक, वाचिक और मानसिक तप करता है, उसका तप सात्विक कहलाता है। जो तप मान की आशा से, दंभ-पूर्वक किया जाय, उसे राजसी समझो। और जो तप पीड़ा पाकर, दुराप्रह से, या पराये का नाश करने के लिए किया जाय, जिससे शरीर में रहनेवाली आत्मा को निरर्थक छेश हो, वह तप तामसी है। 'देना चाहिए' इसलिए, फल की इच्छा के बिना, देश, काल, पात्र, देखकर दिया गया दान सात्विक है। जिसमें बदले की आशा है, और जिसे देते हुए संकोच होता है, वह दान राजसी है। देश-काल आदि का विचार किये बिना, तिरस्कार के साथ या असम्मानपूर्वक दिया गया दान तामसी है।

वेदोंने ब्रह्म का वर्णन 'ॐ तत्सत्' रूप में किया है। इसलिए श्रद्धाल यज्ञ, दान, तप, आदि किया इसके उच्चा-रण पूर्वक करें। ॐ अर्थात् एकाक्षरी ब्रह्म, तत् अर्थात् वह, सत् अर्थात् सत्य, कल्याण रूप; अर्थात् ईश्वर एक है, वही है, वही सत्य है, वही कल्याण करनेवाला है। जो इस प्रकार की भावना रखकर ईश्वरापण बुद्धि से यज्ञादि करता है, उसकी श्रद्धा सात्विकी है; और वह शिष्टाचार को जानते हुए या न जानते हुए भी ईश्वरापण बुद्धिपूर्वक उससे कुछ भिनन भी करता है, तो भी वह दोष-रहित है। लेकिन जो किया ईश्वरापण बुद्धि से नहीं की जाती, वह श्रद्धा-रहित मानी जाती है, और इसलिए असत् है।

## [ 29]

शास्त्र अर्थात् शिष्टाचार का प्रमारा मानना चाहिए, यह सुनकर अर्जुन को शंका हुई कि जो शिष्टाचार को न मान सकं बर श्रद्धापूर्वक श्राचरण करे उसकी कैसी गति होती है । इस श्रद्धापूर्वक श्राचरण करे उसकी कैसी गति होती है । इस श्रद्धापूर्वक श्राचरण करे उसकी कैसी गति होती है । इस श्रद्धाप्य में इसका उत्तर देने का प्रयत्न है । परन्तु शिष्टाचार कपी दीपस्तम्म छोड़ देने के बाद की श्रद्धा में भय की सम्भावना बतलाकर मगवान् ने सन्तोष माना है । श्रीर इसिन्छिण श्रद्धा श्रीर उसके श्राचार पर होनेवाले यज्ञ, तप, दान श्रादि के गुणानुसार तीन माग करके दिखाये हैं श्रीर 'ॐ तत्-सत्' की महिमा गाई है ।

अर्जुन उवाच

ये शास्त्रविधिम्रत्मुज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः । तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः ॥१॥ श्रर्जन बोले—

हे कृष्ण ! शास्त्रविधि अर्थात् शिष्टाचार की पर-वाह न कर जो केवल श्रद्धा से ही पूजादि करते हैं उनकी गित कैसी होती है ?—सात्त्विक, राजसी वा तामसी ? श्रीभगवानुवाच

त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिना सा स्वभावजा । सान्त्रिकी राजसी चैव तामसी चेति तांश्रुण ॥२॥ श्रीभगवान बोले—

मनुष्य में स्वभाव से ही तीन प्रकार की श्रद्धा त्रर्थात् सात्त्विकी, राजसी और तामसी होती है, वह त्रू सुन। २ सन्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत । श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः ॥३॥

हे भारत! सबकी श्रद्धा श्रपने स्वभाव का श्रानुसरण करती है। मनुष्य में कुछ न कुछ श्रद्धा तो होती ही है। जैसी जिसकी श्रद्धा वैसा वह होता है।

यजन्ते सान्तिका देवान्यचरचांसि राजसाः । प्रेतान्भृतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥४॥

सात्त्रिक लोग देवताश्चों को भजते हैं, राजस लोग यचों श्रौर राचसों को भजते हैं श्रौर दूसरे तामस लोग भूत-प्रेतादिको भजते हैं। ४ श्रशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः। दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागवलान्विताः॥॥॥

कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतप्राममचेतसः। मां चैवान्तःशरीरस्थं तान्विद्ध्यासुरनिश्चयान्॥६॥

दम्भ श्रीर अहंकार वाले काम श्रीर राग के बलसे प्रेरित जो लोग शास्त्रीय विधि से रहित घोर तप करते हैं वे मूढ़ लोग शारीर में स्थित पश्च महा- भूतों को श्रीर अन्तः करण में विद्यमान मुक्त को भी कष्ट देते हैं। ऐसों को आसुरी निश्चयवाले जान। ५-६ आहारस्त्विप सर्वस्य त्रिविधो भवित प्रियः। यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु॥।।।।

श्राहार भी तीन प्रकार से प्रिय होता है। उसी प्रकार यज्ञ, तप और दान (भी तीन प्रकार से प्रिय होता) है। उसका यह भेद तू सुन।

आयुःसन्तवलारोग्य-

सुखप्रीतिविवर्धनाः । रस्याः स्त्रिग्धाः स्थिरा हृद्या

श्राहाराः साचिकप्रियाः ॥≈॥

श्रायुष्य, सात्विकता, बल, श्रारोग्य, सुख श्रौर रुचि बढ़ानेवाले, रसदार, चिकने, पौष्टिक श्रौर मन को रुचिकर श्राहार सात्त्विक लोगों को प्रिय होते हैं। कट्वम्ललवणात्युष्णतीच्णरूचिवदाहिनः । ब्राहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥६॥

तीखे, खट्टे, खारे, बहुत गरम, चरपरे, रूखे, दाहकारक आहार राजस लोगों को श्रिय होते हैं और वे दु:ख, शोक तथा रोग उत्पन्न करनेवाले होते हैं।

यातयामं गतरसं पूति पर्युपितं च यत् । उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामस्प्रियम् ॥१०॥

पहरभरसे पड़ा हुन्ना, नीरस, दुर्गन्धित, बासी, जूठा, त्रपवित्र भोजन तामस लोगों को प्रिय होता है।

श्रफलाकाङ्चिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते । यष्टन्यमेवेति मनः समाधाय स सान्विकः ॥११॥

जिसमें फल की इच्छा नहीं है, जो विशिपूर्वक कर्त्तव्य सममकर, मन को स्समें पिरोकर होता है वह यज्ञ सात्त्रिक है।

श्रामिसंघाय तु फलं दन्भार्थमिष चैव यत् । इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम् ॥१२॥

हे भरतश्रेष्ठ ! जो फल के उद्देश्य से श्रौर साथ ही दम्भ से होता है उस यज्ञ को राजसी जान । १२

विधिहीनमसृष्टाचं मन्त्रहीनमद्चिएम् श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचचते ॥१३॥

जिसमें विधि नहीं है, अन्नकी उत्पत्ति नहीं है, मन्त्र नहीं है, त्याग नहीं है, अद्धा नहीं है, उस यज्ञ को बुद्धिमान लोग तामस यज्ञ कहते हैं। १३ देवाद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं शौचमार्जवम् । अञ्चलप्रेमहिंसा च शारीरं तप उच्येत ॥१४॥

देव, ब्राह्मग्, गुरु और ज्ञानो की पूजा, पित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य, ब्राहिंसा—यह शारीरिक तप कह-लाता है। अनुद्रेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्। स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाष्त्रयं तप उच्यते॥१४॥

दुःख न देनेवाला, सत्य, प्रिय,हितकर बचन तथा धर्मप्रन्थों का श्रभ्यास—यह वाचिक तप कह-लाता है।

मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः । मावसंशुद्धिरित्यतत्तपो मानसमुच्यते ॥१६॥

मन की प्रसन्नता, सौम्यता, मौन, आत्मसंयम, भावना-ग्रुद्धि—यह मानसिक तप कहलाता है। १६ श्रद्धया परया तम्नं तपस्तित्त्रिविध नरैः । श्रफलाकाङ्चिभिर्युक्तैः साचिकं परिचचते॥१७॥

समभावयुक्त पुरुष जब फलेच्छा का त्याग करके परम श्रद्धापूर्वक यह तीन प्रकार का तप करते हैं तब इसे बुद्धिमान लोग सान्त्विक तप कहते हैं। १७ सत्कारमानपूजार्थ तपो इम्मेन चैव यत्। कियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमधुवम्।।१८॥

जो सत्कार, मान श्रौर पूजा के लिए दम्भपूर्वक होता है वह श्रस्थिर श्रौर श्रनिश्चित तप राजस कहलाता है।

मूढ्ग्राहेखात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः । परस्योत्सादनार्थे वा तत्तामसमुदाहृतम् ॥१६॥

जो तप कष्ठ डठाकर, दुराष्ट्रपूर्वक अथवा दूसरे के नाश के लिए होता है वह तामस तप कहलाता है। दातव्यमिति यहानं दीयतेऽनुपकारिणे। देशे काले च पात्रे च तहानं सात्त्विकं स्मृतम्॥२०॥

'देना डिचत है,' ऐसा सममकर बदला मिलने की आशा के बिना, देश, काल और पात्र को देखकर जो दान दिया जाता है उसे सात्त्विक दान कहा है। २०

यंनु प्रत्युपकारार्थे फलग्रुहिश्य वा पुनः । द्वीयते च परिक्किष्टं तदानं राजसं स्मृतम् ॥२१॥

जो दान बदला भिलने के लिए त्र्यथवा फल को लक्ष्यकर और दु:ख के साथ दिया जाता है वह राजसी दान कहा गया है। २१

अदेशकाले यदानमपात्रेम्यश्र द्यिते । असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ॥२२।

देश, काल और पात्र का विचार किये विना, विना मान के, तिरस्कार से दिया हुत्रा दान तामसी कहलाता है।

ॐ तत्सिदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः । ब्राह्मणास्तेन वेदाश्र यज्ञाश्र विहिताः पुरा ॥२३॥

ब्रह्म का वर्णन 'ॐ तत् सत्' इस तरह तीन प्रकार से किया है और इसके द्वारा पूर्वकाल में ब्राह्मण, वेद और यज्ञ निर्मित हुए । २३

तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः । प्रवर्तन्ते विधानोकताः सततं त्रक्षवादिनाम् ॥२४॥

इसलिए ब्रह्मवादी 'ॐ का उचारण करके यज्ञ, दान बै श्रीर तपरूपी कियाएँ सदा विधिवत करते हैं। २४ तिद्द्यनिमसंधाय फलं यज्ञतपःक्रियाः। दानिक्रयाश्रविविधाःक्रियन्ते मोचकाङ्चिभिः २५

श्रीर, मोद्यार्थी 'तत्' का उच्चारण करके फल की श्राशा रक्खे बिना यज्ञ, तप श्रीर दानरूपी तिविध क्रियाएँ करता है।

सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते । प्रशस्ते कमीण तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते २६

सत्य और कल्याण के अर्थ में सत् शब्द का अयोग होता हैं। और हे पार्थ! भले कामों में भी सत् शब्द व्यवहृत होता है। २६ यज्ञे तपिस दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते। कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते॥२७॥

यज्ञ, तप और दान में दृढ़ता को भी सत् कहते हैं। तत् के निमित्त ही कर्म है, ऐसा संकल्प भी सत् कहलाता है।

टिपच्णी— उपरोक्त तीन श्लोकों का मानार्थ यह हुआ कि प्रत्येक कर्न ईश्वरापेण करके ही करना चाहिए, क्योंकि ॐ ही सत् है, सत्य है। उसे अर्पण किया हुआ हो फलता है।

२८७

अश्रद्धया हुतं दनं तपस्तप्तं कृतं च यत् । असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह !!२=।)

ॐ तत्सिदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥१०॥

हे पार्थ ! जो यज्ञ, दान,तप या दूसरा कार्य विना श्रद्धा के होता है वह असत् कहलाता है । वह न तो यहाँ के काम का है, न परलोक के । २८

#### ॐ तत्सत्

इस प्रकार श्री मह्मवद्गीतारूपी उपनिषद् अर्थात् ब्रह्माविद्यान्तर्गत योगशास्त्र के श्रीकृष्णाअर्डुनसंवादका श्रद्धात्रयविभागयोग नामक सत्रहवाँ अध्याय समाप्त हुआ ।

# [ १= ]

# मोच्चसंन्यासयोग

िपिछले सत्रहवें अध्याय का मनन करने के बाद अर्जुन के मन में और भी शंका रह जाती है; क्यों कि गीता का संन्यास उसे प्रचलित संन्यास से जुदा माळूम पड़ता है। क्या त्याग और संन्यास दो अलग चीज़ें हैं ? इस शंका का निवारण करते हुए भगवान् इस अन्तिम अध्याय में गीता-शिक्षण का दोहन दिये देते हैं। कई एक कर्म कामना-पूर्ण होते हैं। अनेक प्रकार की इच्छा पूरी करने के लिए लोग उद्यम करते हैं। यह काम्य-कर्म है। दूसरे आवश्यक और स्वामाविक कर्म हैं; जैसे श्वासोच्छ्वास छेना, देखना, देह की रक्षा के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही खाना, पीना पहनना, सोना, बैठना, वग़ैरा। तीसरे कर्म पारमार्थिक कर्म हैं। इन में से काम्य कर्मों का त्याग गीता का संन्यास है; और कर्म मात्र के फल का त्याग, गीतामान्य त्याग है । यह भले कहा जाय कि कर्म मात्र में थोड़ा दोष तो रहता ही है। फिर भी यज्ञार्थ अर्थात् परोपकारार्थ किये जाने वाळे कर्मों का त्याग नहीं किया जाता । यज्ञ में दान और तप का समा-वेश हो जाता है;छेकिन परमार्थ में भी आसक्ति-मोह-न होनी चाहिए।अन्यथा उसमें बुराई घुस जाने की संभावना है। मोहवश नियत कर्म का त्याग करना तामसी त्याग है। देह को कष्ट होगा, यह समझकर किया गया त्याग राजसी है, लेकिन जो सेवा-कार्य फल की इच्छान रखकर करना

38

258

चाहिए' इसिंछिए, ऐसी भावना से किया जाता है, वही सचा सात्विक त्याग है; अर्थात् इस त्याग में कर्ममात्र का त्याग नहीं है, बल्कि कर्राव्य कर्म के फल का त्याग है। और दूसरे अर्थात् काम्य-कर्मों का तो त्यांग है ही। ऐसे त्यांगी के दिल में शंकार्ये उठती नहीं, उसकी भावना शुद्ध होती है भौर वह सुविधा-असुविधा का विचार नहीं करता। जो कर्मफड का त्याग नहीं करते उन्हें तो अच्छे बुरे फल भोगने ही पड़ते हैं। और इस कारण वे बन्धन में रहा करते हैं । जिसने फल त्याग किया है, वह बन्धन-मुक्त होता है। और, कर्म का मोह क्या ? यह अभि-मान कि 'मैं ही करता हूँ' मिथ्या है। कर्ममात्र की सिद्धि में पाँच कारण होते हैं-स्थल, कर्त्ता, साधन, क्रियार्य, और-इन सबके होते हुए भी अन्तिम—दैव। यह जानकर मनुष्य को अभिमान छोड़ना चाहिए। और जो 'अहंता' को छोड़कर कर्म करता है, उसके सम्बन्ध में कहा जा सकता है कि वह जो कुछ करता है, सो करते हुए भी नहीं करता । क्योंकि वह कर्म उसे बाँधता नहीं । ऐसे निरिभमान ग्रुन्यवत् बने-हुए मनुष्य के बारे में यह कहा जा सकता है वह मारते हुए भी नहीं मारता-इसका यह अर्थ नहीं होता कि कोई भी मनुष्य श्र्न्यवत् होकर भी हिंसा करे और अलिप्त रहे, क्यों-कि निरिभमान को हिंसा करने का प्रयोजन नहीं रहता। कर्म की प्रेरणा में तीन चीज़ें होती हैं - ज्ञान, ज्ञेय, और परिज्ञाता । इस प्रकार प्रेरणा होने के बाद जो कर्म होते हैं, उनमें इन्द्रियाँ कारण होती हैं, जो करना है, वह किया है

रीख

और इसे करनेवाला कर्त्ता है; इस प्रकार विचार से आचार की उत्पत्ति होती है। जिसमें हम प्राणी-मात्र में एक ही भाव देलं, अर्थात् सब-कुछ भिन्न-भिन्न प्रतीत होते हुए भी गहरे पैठने पर, एक ही लगे, वह सान्त्रिक ज्ञान है। इसके विप-रीत जो भिन्न दीखता है, वह भिन्न ही प्रतीत हो तो वह राजस ज्ञान है। और जहाँ कुछ पता ही नहीं चलता और सब-कुछ बिना कारण मिलावट वाला—मिश्र—मालूम पड़ता है वह तामस ज्ञान है। ज्ञान की तरह कमें के विभाग भी किये जा सकते हैं। जहाँ फलेच्छा नहीं, राग-द्वेष नहीं, वह कर्म सात्त्विक है; जहाँ मोग की इच्छा है, मैं करता हूँ ऐसा अभिमान है, और इस कारण घाँघली है, वह राजस कर्म है। जहाँ न परिणाम का, न हानि का, न हिंसा और न शक्ति का निचार है, और जो मोहनश किया जाता है, नह तामस कमें है। कमें की तरह कर्ता भी तीन प्रकार के जानो; यद्यपि कर्म को पहचानने के बाद कर्त्ता को पहचानने में कठिनाई हो ही नहीं सकती। सान्तिक कर्ता वह है जिसे राग नहीं, अहंकार नहीं और फिर भी जिसमें ददता है साहस है और तिस पर भी जिसे भले बरे फल का हर्ष-शोक नहीं । राजस कर्ता में राम होता है, लोभ होता है, हिंसा होती है, हर्ष-शोक तो होता ही है, तो फिर कर्म-फळ की इच्छा की तो बात ही क्या ?और जो ब्यवस्था हीन है, दीर्घ-सुत्री है, हठीला है, शठ है, आलसी है, संक्षेप में संस्कार-विद्दीन है, वह तामस कर्ता है। बुद्धि, धति, और सुख के भी भिन्न-भिन्न प्रकारों को जान छेना अच्छा है। सारिवक बुद्धि.

प्रवृत्ति-निवृत्ति, अकार्य-कार्य, भय-अभय, वग़ैरा का बराबर भेद करती और जानती है। राजसी बुद्धि यह भेद करती तो है, लेकिन बहुधा झ्ठा या उलटा भेद करती है, और तामसी बुद्धि तो धर्म को अधर्म मानती और सब-कुछ उलटा ही देखती है। धृति अर्थात् धारण, किसी भी चीज़ को ग्रहण करके उसपर डटे रहने की शक्ति। यह शक्ति कम-ज़्यादा परिमाण में सब में है। यदि न हो तो जगत् क्षण-मात्र के लिए भी न टिक सके। तो जिसमें मन, प्राण और इन्द्रियों की क्रिया का साम्य है,समानता है, और जिसके द्वारा मनुष्य धर्म, अर्थ और काम को भासकिपूर्वक धारण करता है, वह धित राजसी है। जो धित मनुष्य को निद्रा, भय, स्रोक,निराशा, मद वग़ैरा छोड़ने नहीं देती, वह तामसी है। सात्त्विक सुख वह है, जिसमें दुःख का अनुमक नहीं, जो आरंभ में भले ज़हर-सा लगे लेकिन हम जानते हैं कि परिणाम में वही अमृत-समान होगा; और जिसमें आत्मा प्रसन्न रहती है। विषय-भोग में, जो आरंभ में मीठा छगता, लेकिन बाद में ज़हर-सा वन जाता है, नो सुख है,वह राजस सुख है; और जिसमें केवल मुर्च्छा, आलस्य, और निंद्रा ही रहते हैं वह तामस सुख है। इस प्रकार हर एक चीज़ के तीन हिस्से किये जा सकते हैं। ब्राह्मण आदि चार वर्ण भी इन तीन गुणों की कमी या अधिकता के काएण बने हैं। ब्राह्मण के कर्म में शम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान अनुमव, और आस्तिकता होनी चाहिए। क्षत्रिय में शौर्य, तेज, घति, दक्षता, युद्ध में पीछे न हटना, दान, राज्य

.

#### [ मोक्षसंन्यासयोग

चलाने की शक्ति होनी चाहिए। खेती, गौरक्षा, व्यापार वैश्य का तथा सेवा शुद्र का कर्म है। इसका यह अर्थ नहीं कि बुक दूसरे के गुण एक दूसरे में होते ही न हों, या इन गुणों को बढ़ाने का एक दूसरे को अधिकार ही नहीं, बल्कि जपर दिये गये गुण या कर्म के अनुसार उस-उस वर्ण की पहचान की जासकती है, लेकिन यदि प्रत्येक वर्ण के गुण-कर्मों को पहचाना जाय तो एक-दूसरे के बीच द्वेष-भाव पैदा न हो और न हानिकारक होड़ ही रुगे। यहाँ ऊँच-नीच की भावना को स्थान नहीं । लेकिन यदि सब अपने स्वभाव के अनुसार निष्काम-भाव से अपने कर्म किया करें तो वे उन-उन कर्मों को करके मोक्ष के अधिकारी बनते हैं। इसीठिए कहा भी है कि परधर्म भले सरल प्रतीत होता हो, और स्वधर्म निः सस्त-बेकार जान पड़ता हो, तो भी स्वधर्म अच्छा है। संभव है कि स्वभाव-जन्य कर्म में पाप न हो, क्योंकि उसी में निष्का-मता की रक्षा होती है। दूसरे, किसी चीज़ की इच्छा करने में ही कांमना आजाती है । अन्यथा जिस प्रकार अन्निमात्र में अभाँ है, उसी प्रकार कर्ममात्र में दोष तो है ही। लेकिन सहज-प्राप्त कर्म फल की इच्ला के बिना किया जाय, तो कर्म का दोष नहीं लगता, और इस प्रकार जो स्वधमें का पालन करते हुए ग्रुद्ध बना है, जिसने मन को वश में रक्खा है, जिसने पाँचों विषयों का त्याग किया है, जिसने राग-द्वेष ज़ीते हैं, जो एकान्त सेवी अर्थात् अन्तर्ध्यान रह सकता है, जो अल्पाहार करके मन, वचन और काया को अंकुश में रखता है, निरन्तर ईश्वर के ध्यान में लगा रहता है, जिसने अहंकार, २१३

काम, कोघ, परिश्रह इत्यादि का त्याग किया है, वह शान्त योगी ब्रह्मभाव को पाने योग्य है। ऐसा मनुष्य सब के प्रति समभाव से बरतता है और हर्ष, शोक नहीं करता। ऐसा भक्त ईश्वर तस्त्व को पहचानता है और ईश्वर में लीक रहता है। इस प्रकार जो भगवान् का आश्रय लेता है, वह अमृत पद पाता है। इसीलिए भगवान् कहते हैं कि सब मेरे अर्पण कर, मुझ में परायण बन, और विवेक-बुद्धि का आश्रय लेकर मुझ में चिन्ता पिरो दे। ऐसा करेगा तो सारी विड-म्बनाओं से पार हो जायगा। लेकिन यदि अहंता रखकर मेरी बात न सुनेगा तो विनाश को प्राप्त होगा। तस्व की बात तो यह है कि तमाम प्रपंच छोड़कर मेरी ही शरण छे, जिससे त् पाप-मुक्त बनेगा। जो तपस्वी नहीं है, भक्त नहीं है, जिसे सुनने की इच्छा नहीं है, और जो मुझ से द्वेष करता है उसे यह ज्ञान न बतलाना । लेकिन यह परम गुह्य ज्ञान जो मेरे भक्तों को देगा, वह मेरी भक्ति करने के कारण अवश्य मुझे पावेगा । अन्त में संजय धतराष्ट्र से कहता है — जहाँ योगेश्वर कृष्ण हैं, जहाँ धनुर्धारी पार्थ है, वहाँ श्री है, विजय है, वैसव है, और अविचल नीति है। यहाँ कृष्ण को योगेश्वर विशेषण दिया है, जिससे उसका शास्त्रत अर्थ गुद्ध अनुभव ज्ञान, होता है और और धनुर्घारी पार्थ कहकर यह सुचित किया गया है कि जहाँ ऐसा अनुभव सिद्ध ज्ञान का अनुसरण करने वाली क्रिया है, वहाँ परम नीति की अविरोधिनी मनोकामना सिद्ध होती है।

यरक्दा-मंदिर ता० २१ — २ — ३२ ]

यह अध्याय उपसंहाररूप माना जा सकता है । इसका या गीता का प्रेरकमन्त्र यह कहा जा सकता है - 'सब धर्मों को तजकर मेरी शरण ले । यह सञ्चा संन्यास है । परन्तु सब धर्मों के त्याग का मतलब सब कर्मी का त्याग नहीं है। परापकार के कमों में भी जो सर्वोत्कृष्ट कर्म हो उन्हें उसे अर्पण करना श्रीर फलेच्छाका लाग करना, यह सर्वधर्मलाग या संन्यास है।

ीख

श्चर्जुन उवाच

संन्यासस्य महाबाहो तत्वीमच्छामि वेदितुम् । त्यागस्य च हृषीकेश पृथकेशिनिषृद्न ॥ १॥

ग्रर्जुन बोले— हे महाबाहो ! हे हृषीकेश ! हे केशिनिसूदन ! सन्यास त्रौर त्याग का पृथक्-पृथक् रहस्य मैं जानना चाहता हूँ।

श्रीभगवान्वाच

काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदु: । सर्वेकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचच्चणाः ॥ २ ॥

श्रीभगवान बोले-कान्य ( कामना से उत्पन्न हुए ) कर्मों के त्याग 2:1

को ज्ञानी संन्यास के नाम से जानते हैं। समस्त कर्मों के फल के त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं।

त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः । यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यामिति चापरे ॥ ३॥

कितने ही विचारवान् पुरुष कहते हैं कि कर्ममात्र दोषमय होने के कारण त्यागने योग्य हैं; दूसरों का कथन है कि यज्ञ, दान श्रौर तपरूप कर्म त्यागने योग्य नहीं हैं।

निश्चयं शृगु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम । त्यागो हि पुरुषच्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः ॥४॥

हे भरतसत्तम ! इस त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुन । हे पुरुषच्याघ ! त्याग तीन प्रकार से वर्णन किया गया है ।

यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् । यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् ॥ ५॥

यज्ञ, दान और तपरूपी कर्म त्याज्य नहीं वरन् करने योग्य हैं। यज्ञ, दान श्रीर तप विवेकी की पावन करनेवाले हैं।

रीख

एतान्यपि तु कर्माणि संग त्यक्तवा फलानि च। कतिन्यानीति मे पाथे निश्चितं मतमुत्तमम् ॥ ६॥

हे पार्थ ! ये कर्म भी श्रासक्ति श्रौर फलेच्छा का स्थाग करके करने चाहिए, ऐसा मेरा निश्चित उत्तम श्रमिप्राय है ।

नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते । मोहत्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥ ७॥

नियत कमें का त्याग उचित नहीं है। यदि मोह के वश होकर उसका त्याग किया जाय तो वह त्याग तामस माना जाता है।

दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्केशभयात्त्यजेत् । स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् द

दु:खकारक सममकर काया-कष्ट के भय से जो कर्म का त्याग करता है वह राजस त्याग है और इससे उसे त्याग का फल नहीं मिलता। ८ कार्यिमिन्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन। संग त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः साचिको मतः। ६

हे अर्जुन ! करना चाहिए, ऐसा सममकर जो नियत कर्म संग और फल के त्यागपूर्वक किया जाता हैवह त्याग ही सात्त्विक माना गया है। ९

न द्वेष्टचकुरालं कर्म कुशले नानुषज्जते । त्यागी सत्वसमाविष्टो मेघावी छिन्नसंशयः ॥१०॥ संशयरिहत, ग्रुद्धभावनावाला, त्यागी श्रौर बुद्धिमान, श्रमुविधाजनक कर्म का द्वेष नहीं करता, सुविधावाले में लीन नहीं होता।

न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माएयशेषतः । यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते :११

कर्म का सर्वथा त्याग देहधारी के लिए सम्भव नहीं है। परन्तु जो कर्मफल का त्याग करता है वह त्यागी कहलाता है।

अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् । भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां कचित् १२॥

त्याग न करनेवाले के कर्म का फल कालान्तर में वीन प्रकार का होता है-श्रशुभ, शुभ श्रौर शुभाशुभ। जो त्यागी (संन्यासी) है उसे कभी नहीं होता। १२ पश्रैतानि महाबाहो कारगानि निबोध मे।

सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् १३ हे महाबाहो ! कर्ममात्र की सिद्धि के विषय में सांख्यशास्त्र में पांच कारण कहे गये हैं। वे मुक्त से सुन। १३

रीख

श्रिधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् । विविधाश्र पृथक्चेष्टा दैवं चैवात्र पश्चमम् ॥१४॥

वे पाँच ये हैं--क्षेत्र, कर्ता, भिन्न-भिन्न साधन, भिन्न भिन्न क्रियायें चौर पांचवां दैव । शरीरवाङ्मनोभिर्यत्कमे प्रारमते नरः । न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतव: ।१५॥

शरीर, वाचा अथवा मनसे जो कोई भी कर्म मनुष्य नीतिसम्मत या नीतिविरुद्ध करता है उसके ये पांच कारण होते हैं। तत्रैवं सति कर्तारमात्मनं केवलं तु यः ।

पश्यत्यक्रुतबुद्धित्वाम्न स पश्यति दुर्मति : ।१६।

ऐसा होने पर भी असंस्कारी बुद्धि के कारण जो अपने को ही कर्ता मानता है वह दुर्मित कुछ 28 सममता नहीं।

यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते । हत्वापि स इमां छोकाञ्च हन्ति न निबध्यते ।१७।

जिसमें ऋहंकारभाव नहीं है, जिसकी बुद्धि मलिन नहीं है, वह इस जगत् को मारते हुए भी नहीं 80 मारता, न बन्धन में पड़ता है।

टिप्पणी—जपर जपर से पढ़ने से यह श्लोक मनुष्य की भुलाने में डालनेनाला है। गीता के अनेक श्लोक काल्पनिक श्रादर्श का अवलम्बन करनेनाले हैं। उसका सच्चा नमूना जगत में नहीं मिल सकता श्रीर उपयोग के लिए भी जिस तरह रेखागणित में काल्पनिक आदर्श आकृतियों की आवश्यकता है उसी तरह धर्म-व्यवहार के लिए हैं। इसलिए इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार भिया जा सकता है—जिसकी अहंता खाक हो गई है और जिसकी बुद्धि में लेशमात्र भी मेल नहीं है, उसके लिए कह सकते हैं कि वह भले ही सारे जगत को मार डाले। परन्तु जिसमें अहंता नहीं है उसे शरीर ही नहीं है। जिसकी बुद्धि विशुद्ध है वह त्रिकालदर्शी है। ऐसा पुरुष तो केवल एक भगवान् हैं। वह करते हुए भी अकर्ता है। मारते हुए भी अहिंसक है। इससे मनुष्य के सामने तो एक न मारने का और शिष्टाचार—शास्त्र —का ही मार्ग है।

# ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना । करणं कम च कर्तेति त्रिविधः कर्मसंग्रहः ॥१८॥

कर्म की प्रेरणा में तीन तत्त्व विद्यमान हैं-ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता। कर्म के अंग तीन प्रकार के होते हैं—इन्द्रियाँ, क्रिया और कर्त्ता।

टिप्पणी—इसमें विचार श्रीर श्राचार का समीकरण है। पहले मनुष्य कर्तव्यकर्म ( श्रेय ), उसकी विधि ( शान ) की जानता है— परिशाता बनता है, इस कर्मश्रेरणा के प्रकार के बाद वह इन्द्रियों (करण) द्वारा किया का कर्ता बनता है। यह कर्मसंग्रह है।

रीख

ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः । प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छणु तान्यपि ॥१६॥

ज्ञान, कर्म श्रौर कर्त्ता गुण्मभेद के श्रनुसार तीन प्रकार के हैं। गुग्गगण्ना में इनका जैसा वर्णन किया जाता है वैसा सुन ।

सर्वभृतेषु येनैकं भावमच्ययमीचते । त्रविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्।।२०**।।** 

जिसके द्वारा मनुष्य समस्त भूतों में एक ही अविनाशी भाव को और विविधता में एकता को देखता है उसे सान्त्रिक ज्ञान जान। पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानामावान्पृथाग्विघान् । वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् ॥२१॥

भिन्न-भिन्न (देखने में ) होने के कारण समस्त भूतों में जिसके द्वारा मनुष्य भिन्न-भिन्न विभक्त भावों को देखता है उस ज्ञान को राजस जान। यतु कृत्स्ववदेकासिन्कार्थे सक्तमहैतुकम् । अतत्त्वार्थवद्वपं च तत्तामसमुदाहृतम् ॥२२॥

जिसके द्वारा एक ही कार्य में विना किसी कारण के सब आ जाने का भास होता है, जो रहस्य-रहित और तुच्छ है वह तामस ज्ञान कहलाता है।

भनासंक्तियोग : गीताबोध ]

नियतं संगरहितमरागद्वेषतः कृतम् । श्रकलभेष्सुना कर्म यत्तत्सान्विकमुच्यते ॥२३॥

फलेच्छा-रहित पुरुष का आसक्ति और राग-द्वेष के बिना किया हुन्ना नियत कर्म सास्त्रिक कह-लाता है। २३

टिप्पणी—देखों, टिप्पणी ३-८

यजु कामेप्सुना कर्म साहंकारेस वा पुन: । क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् ॥२४॥ भोग की इच्छा रखनेवाले जो कार्य भी करता

हूँ, इस भाव से बड़े आयासपूर्वक करते हैं वह राजस कहलाता है।

अनुबन्धं चयं हिंसामनवेच्य च पौरुषम् । मोहादारभ्यते कर्म यत्तानामसमुच्यते ॥२५॥

जो कर्म परिएाम का, हानि का, हिंसा का और अपनी शक्ति का विचार किये विना मोहके वश होकर मनुष्य त्रारंभ करता है वह तामस कर्म कहलाता

मुक्तसंगोऽनहंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः । सिद्धचसिद्धचोनिविकारः कर्ता साचिक उच्यते २६ जो श्रासक्ति श्रौर श्रहंकार-रहित है, जिसमें

रीख

दृढ़ता श्रौर उत्साह है, जो सफलता-निष्फलता में हर्ष-शोक नहीं करता वह सात्त्रिक कर्ता कह-लाता है।

रागी कर्मफलप्रेप्सुर्जुब्घो हिंसात्मकोऽश्चाचिः । हर्षशोकान्त्रितः कर्ता राज्मः परिकीर्तितः ॥२७॥

जो रागी है, जो कर्मफल की इच्छावाला है, लोभी है, हिंसावान है, मिलन है, हर्ष और शोकवाला है वह राजस कर्ता कहलाता है।

अयुक्तः प्राकृत स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोऽलसः । विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते ॥२८॥

जो श्रन्यवस्थित, श्रसंस्कारो, मक्की, शठ, नीच, श्रालसी, श्रप्रसन्नचित्त श्रीर दीर्घसूत्री है वह तामस कत्ती कहलाता है। बुद्धेभेंद्रं धृतेश्रेव गुणतिस्निविधं श्रृणु । श्रोच्यमानमशेषेण पृथक्तवेन धनंजय ॥२६॥

हे धनंजय ! बुद्धि और धृति के, गुण के अनुसार पूरे और पृथक्-पृथक् तीन प्रकार कहता हूँ, उन्हें २९

प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्याकार्थे भयाभये । वन्धं मोद्यं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थे सात्त्विकी ३० ३०३ अनासक्तियोग: गीताबोध ]

प्रवृत्ति-निवृत्ति, कार्य श्रकार्य, मय-श्रभय, बन्ध-मोत्त का भेद जो बुद्धि (डिचत रीति से ) जानती है वह सात्त्रिक बुद्धि है। ३०

यया धर्ममधर्मे च कार्ये चाकार्यमेव च । श्रयथावत्त्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी ३१॥

जो बुद्धि धर्म-श्रधर्म श्रौर कार्य-श्रकार्य का विवेक ग़लत ढंग से करती है वह बुद्धि, हे पार्थ! राजसी है।

अधर्म धर्मिमिति या यनमते तमसावृता । सर्वार्थान्विपरीतांश्र बुद्धिः सा पार्थ तामसी ॥३२

हे पार्थ ! जो बुद्धि अन्धकार से घिरी हुई है,
अवर्भ को धर्म मानती है और सब बातें उलटी ही
देखती है वह तामसी है।
३२
धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः।
योगेनाव्यभिचारिएया धृतिः सा पार्थ सान्विकी ३३

जिस एकनिष्ठ घृति से मनुष्य मन, प्राण और इन्द्रियों की किया को साम्य बुद्धि से धारण करता है, वह घृति हे पार्थ ! सात्त्विकी है ३३ यया तु धर्मकामार्थान्धृत्या धारयतेऽर्जुन । प्रसङ्गन फलाकाङ्ची घृतिः सा पार्थ राजसी ।३४॥

रीख

हे पार्थ ! जिस घृति से मनुष्य फलाकांची होकर धर्म, काम और अर्थ को आसक्तिपूर्वक धारण करता है वह घृति राजसी है ३४ यया स्वमं भयं शोकं विषादं मदमंव च । न विमुश्चित दुर्मेधा घृतिः सा पार्थ तामसी।३५॥

जिस घृति से दुर्बुद्धि मनुष्य निद्रा, भय, शोक, निराशा और मद को छोड़ नहीं सकता वह, हे पार्थ ! तामसी घृति है। ३५ सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षम । अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ॥३६॥ यत्तदंग्रे विषामिव परिणामेऽमृतोपमम् ।

तत्सुंखं सान्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धि प्रसाद्जम् ३७॥ हे भरतर्षम ! अव तीन प्रकार के सुख का वर्णन सुमसे सुन । जिसके अभ्यास से मनुष्य प्रसन्न रहता है, जिससे दुःख का अन्त होता है, जो आरम्भ में विष समान लगता है परिणाम में अमृत जैसा होता है, जो आत्मज्ञान की प्रसन्नता में से उत्पन्न होता है, वह सान्विक सुख कह्लाता है । ३६-३७ विषयेन्द्रियसंयोगाद्यनद्येऽमृतोपमम् । परिणामे विषमिन तत्सुखं राजसं स्मृतम् ॥३८॥

३०४

₹ €

अनासक्तियोग : गीताबोध 1

विषय और इन्द्रियों के संयोग से जो आरम्भमें श्रमृत समान लगता है पर परिणाम में विष समान होता है, वह सुख राजस कहा गया है यद्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः ।

निद्रालस्यत्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम् ॥३६॥

जो आरम्भ और परिणाम में आत्मा को मोह-प्रस्त करनेवाला है और निद्रा, आलस्य तथा प्रमाद से उत्पन्न हुआ है, वह तामस सुख कहलाता है ३९ न तद्दस्ति पृथिच्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः । सत्वं प्रकृतिजैक्षक्तं यदेभिः स्यात्त्रिभिर्गुणैः ४०॥

पृथ्वी में या स्वर्ग में देवतात्रों के मध्य ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रकृति में उत्पन्न हुए इन तीन गुणों से मुक्त हो। 80 ब्राह्मणचत्रियविशां शुद्राणां च परन्तप । कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः ॥४१॥

हे परन्तप ! ब्राह्मण, चत्रिय, वैश्य श्रौर शुद्र के कर्मों के भी उनके स्वभावजन्य गुणों के कारण विभाग हो गये हैं। 88 शमो दमस्तपः शौच चान्तिराजवमेव च । ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्४२॥

शम, दम, तप, शौच, चमा, सरलता, ज्ञान, श्रमुभव, श्रास्तिकता—ये ब्राह्मस के स्वभावजन्य कर्म हैं। शौर्य तेजो धृतिद्दीच्यं युद्धे चाप्यपत्तायनम् । दानमीश्वरभावश्च चात्रं कर्म स्वभावजम् ॥४३॥

शौर्य, तेज, घृति, दत्तता, युद्ध में पीठ न दिखाना, दान, शासन,—ये चत्रिय के स्वभावजन्य कर्म हैं।

कृषिगौरच्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् । परिचर्यात्मकं कर्म शुद्रस्यापि स्वभावजम् ४४॥

खेती, गोरचा, व्यापार—ये वैश्यके स्वभाव-जन्य कर्म हैं। श्रीर शूद्र का स्वभावजन्य कर्म सेवा है।

स्व स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः । स्वकर्मानिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छुणु ।४५॥

स्वयं श्रपने कर्म में रत रहकर मनुष्य किस प्रकार मोच पाता है, सो मुन। ४५ यत: प्रवृत्तिभूतानां येन सर्विमिदं ततम्। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्ये सिद्धिं विन्दति मानव॥४५॥

३०७

रीख

## अनासक्तियोग : गीताबोध ]

जिसके द्वारा प्राणियों की प्रवृत्ति होती है और जिसके द्वारा समस्त ज्याम है उसे जो पुरुष स्वकर्म-द्वारा भजता है वह मोच पाता है। ४६ श्रेयान्स्वधर्मी विगुण: परधर्मात्स्वनुंष्ठितात्। स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नामोति किल्बिषम्॥४०॥

परधर्म सु-कर होनेपर भी उससे विगुण ऐसा स्वधर्म अधिक अच्छा है। स्वभाव के अनुरूप कर्म करनेवाले मनुष्य की पाप नहीं लगता ? ४७

टिप्पणी—स्वधमं अर्थात् अपना कर्तव्य। गीता की शिक्षा का मध्यविन्दु कर्मफलत्याग है, और स्वकर्म की अपेजा अधिक उत्तम कर्तव्य खोजनेपर फलत्याग के लिए स्थान नहीं रहता, इसलिए स्वधमं को श्रेष्ठ कहा है। सब धर्मों का फल उसके पालन में आह जाता है।

सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमिप न त्यजेत् । सर्वार्म्मा हि दोषेण धूमेनामिरिवावृताः ॥४८॥

हे कौन्तेय ! स्वभावतः प्राप्त कर्म सदोष होने पर भी छोड़ना न चाहिए । जिस प्रकार अग्निके साथ पुएँ का संयोग है उसी प्रकार सब कामों के साथ दोष मौजूद है ।

त्रसक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः । नैष्कम्यीसिद्धिं परमां संन्यासेनााधिगच्छति ॥४६॥

रीख

जिसने सब कहीं से आसक्ति को खींच जिया
है, जिसने कामनाओं को त्याग दिया है, जिसने
मन को जीत लिया है, वह संन्यास-द्वारा निष्कामता
क्ष्पी परमसिद्धि पाता है। ४९
सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाझोति निबोध मे ।
समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥५०॥

हे कौन्तेय! सिद्धि प्राप्त होने पर मनुष्य ब्रह्म को किस प्रकार पाता है, सो मुक्तसे संचेप में मुन। इतन की पराकाष्टा वही है। ५० बुद्ध्या विश्चद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च। शब्दादीन्विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युद्धस्य च ५१ विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाकायमानसः। ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं सम्रुपाश्रितः॥५२॥ अहंकारं वलं द्र्षे कामं क्रोधं परिग्रहम्। विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते॥५३॥

जिसकी बुद्धि शुद्ध हो गई है, ऐसा योगी हढ़ता-पूर्वक अपनेको वशमें करके, शब्दादि विषयों का त्याग कर, रागद्वेष को जीतकर, एकान्त-सेवन करके, अल्पाहार करके, वाचा, काया और सन को खंकुश में रखकर, ध्यानयोग में नित्य परायण

308

अनासक्तियोग : गीताबोध ]

रहकर, वैराग्य का श्राश्रय लेकर, श्रहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध श्रीर परिग्रह का त्यागकर, ममता-रहित श्रीर शान्त होकर ब्रह्मभाव को पानेयोग्य बनता है। ५१-५२-५३

त्रक्षभूतः प्रसन्नात्मा न शोचित न काङ्चिति । समः सर्वेषु भृतेषु मद्भक्ति लभते पराम् ॥५४॥

ब्रह्मभाव को प्राप्त प्रसन्नचित्त मनुष्य न तो शोक करता है, न कुछ चाहता है; भूतमात्र में समभाव रखकर मेरी परमभक्ति पाता है। ५४

भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्वास्मि तत्त्वतः । ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् ॥५५॥

में कैसा और कौन हूँ इसे मक्तिद्वारा वह यथार्थ जानता है और इस प्रकार मुक्ते यथार्थ जानकर मुक्तमें प्रवेश करता है। सर्वकर्माएयपि सदा कुर्वागो मद्वचपाश्रयः।

मत्त्रसादादवाझोति शाश्वतं पदमन्ययम् ॥५६॥

मेरा आश्रय प्रहण करनेवाला सदा सब कर्म करता हुआ भी मेरी कृपा से शाश्वत, अन्ययपद को पाता है।

रीख

चेतमा सर्वकर्माणि मिय संन्यस्य मत्परः ।
बुद्धियोगमुपाश्रित्य मिचतः सततं भव ॥५७॥

मन से सब कर्मों को मुक्तमें अप्ण करके, मुक्तमें परायण होकर, विवेकबुद्धि का आश्रय लेकर निरन्तर मुक्त में चित्त लगा।

मिचनः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादानारिष्यसि । अथ चेन्वमहंकारान्न श्रोष्यसि विनङ्च्यसि ॥५८॥

मुक्त में चित्त लगाने पर कठिनाइयों के समस्त पहाड़ मेरी कृपासे पार कर जायगा, किन्तु यदि द्याहंकार के वश होकर मेरी न सुनेगा तो नाश हो जायगा।

यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे । मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोच्यति ।

त्रहंकार के वश होकर 'में युद्ध नहीं करूँगा' ऐसा तू मानता हो तो यह तेरा निश्चय मिध्या है। तेरा स्वभाव ही तुमे उस तरफ बलात्कार से घसीट ए९

स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा । कर्तु नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यवशोऽपि तत् ।६०। ३११

# भनासक्तियोग : गीताबोध ]

हे कौन्तेय ! श्रपने स्वभावजन्य कर्म से बद्ध होने के कारण तू जो मोह के वश होकर नहीं करना चाहता वह वरवस करेगा। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति । आमयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥६१॥

हे श्रर्जुन ! ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में वास करता है और अपनी माया के बल से उन्हें चाकपर चढ़े हुए घड़े की तरह घुमाता है।

तमेव शर्णं गच्छ सर्वभावेन भारत। तत्प्रसादात्वरां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् ६२

हे भारत ! तू सर्वभाव से इसकी शरण ले। उसकी कृपा से परमशान्तिमय श्रमरपद को पावेगा । ६२

इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुद्धतरं मया । विमृश्यैतद्शेषेण यथेच्छास तथा कुरु ॥६३॥

इस प्रकार गुह्य से गुह्य ज्ञान मैंने तुमासे कहा। इस सारे का भलीभांति विचार करके तुमे जो अच्छा लगे सो कर।

सर्वगुद्यतमं भूयः शृगु मे परमं वचः। इष्टोऽसि मे दढिमिति ततो वच्यामि ते हितम् ॥६४॥ श्रीर सब से गुह्य ऐसा मेरा परम वचन सुन। तू मुक्ते बहुत श्रिय है, इसलिए में तुक्ससे तेरा हित कहूँगा।

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥६५॥

मुक्तसे लगन लगा, मेरा भक्त बन, मेरे लिए यज्ञ कर, मुक्ते नमस्कार कर। तूमके ही प्राप्त करेगा, यह मेरी सत्य प्रतिज्ञा है। तू मुक्ते श्रिय है।

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं वज । अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोचियिष्यामि मा शुचः ।६६।

सब धर्मों का त्याग करके एक मेरी ही शरण ले। मैं तुक्ते सब पापों से मुक्त कहाँगा। शोक मत कर। ६६

इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन । न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽम्यस्यिति ।।६७॥

जो तपस्वी नहीं है, जो भक्त नहीं है, जो सुनना नहीं चाहता श्रौर जो मेरा द्वेष करता है, उसमे यह (ज्ञान) तू कभी न कहना। ६७

रीख

भनासक्तियोग : गीताबोध ]

य इमं परमं गुद्धं मद्भक्तेष्वभिधास्यति । भर्कित मिथ परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः ॥६८॥

परन्तु यह परमगुद्ध ज्ञान जो मेरे भक्तों को देगा वह मेरी परमभक्ति करने के कारण निःसन्देह मुक्ते ही पावेगा। ६८

न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे वियकृत्तमः । भविता न च मे तस्मादन्यः वियतरो भ्रवि ॥६६॥

उसकी श्रपेत्ता मनुष्यों में मेरा कोई श्रधिक प्रिय सेवक नहीं है और इस पृथ्वी में उसकी श्रपेत्ता मुक्ते कोई श्रधिक प्रिय होनेवाला भी नहीं है। ६९

अध्येष्यते च य इमं धर्म्य संवादमावयोः । ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मितः ॥७०॥

हमारे इस धर्म्यसंवाद का जो श्रभ्यास करेगा, वह मुक्ते ज्ञानयज्ञ द्वारा भजेगा, ऐसा मेरा मत है।

श्रद्धावाननस्रयश्च शृणुयादिष यो नरः । सोऽपि सुक्तः शुभाँ ल्लोकान्प्राप्नुयात्पुरस्यकर्मणाम् ७१ श्रौर जो मनुष्य द्वेष-रहित होकर श्रद्धापूर्वक ३८४

केवल सुनेगा वह भी मुक्त होकर पुगयवान जहाँ वसते हैं इस शुभलोक को पावेगा। ७१

टिप्पणी—इसमें तात्पर्यं यह है कि जिसने इस ज्ञान का अनुभव किया है वही इसे दूसरे को दे सकता है। शुद्ध उच्चारण करके अर्थसहित सुना जानेवालों के विषय में ये दोनों श्लोक नहीं है। काच्चिद्देतच्छुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा। काच्चिद्ज्ञानसंमोहः प्रनष्टस्ते। धनंजय।।७२।।

हे पार्थ ! यह तू ने एकाप्रचित्त से सुना ? हे धनंजय ! इस अज्ञान के कारण जो मोह तुमे हुआ था वह क्या नष्ट हो गया ?

श्चर्जुन उवाच

नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत । स्थितोऽस्मि गतसंदेहः करिष्ये वचनं तव ॥७३॥ धर्जुन बोले—

श्रज्जन वाल— हे श्रच्यत । श्रापकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया है । मुक्ते समक्त श्रा गई है, शंका का समाधान हो जाने से मैं स्वस्थ हो गया. हूँ । श्रपका कहा कहँगा । ७३ संजय उवाच

इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः । संवादिमममश्रौषमद्भुतं रोमहर्षग्रम् ॥७४॥ ३१४ ारीख

भनासित्तयोग : गीताबोध ]

संजय ने कहा—

इस प्रकार वासुदेव और महात्मा अर्जुन का यह रोमाश्चित करनेवाला अद्भुत संवाद् मैंने सुना।

व्यासप्रसादाच्छुतवानेतद्गुद्यमहं परम् । योगं योगेश्वरात्कृष्णात्साचात्कथयतः स्वयम् ७५

व्यासजी की कृपा से योगेश्वर कृष्ण के श्रीमुख से मैंने यह गुद्ध परमयोग सुना। ७५ राजन्संस्मृत्य संस्मृत्य संवादिमिममद्भुतम्।

केशवार्जनयोः पुरुषं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः ॥७६॥

हे राजन् ! केशव और अर्जुन के इस अद्भुत और पवित्र संवाद का स्मरण कर-करके, में वारम्बार क्षानिद्त होता हूँ।

तच सस्मृत्य सस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे: । विस्मयो मे महान्राजनहृष्यामि च पुनःपुनः ॥७७॥

हे राजन् ! हिर के बस श्रद्भुत रूप का स्मरण् कर करके मैं बहुत विस्मित होता हूँ और बाम्बार श्रानन्दित होता रहता हूँ।

गरीख

यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः । तत्र श्रीर्विजयो भृतिर्ध्ववा नीतिर्मतिर्मम ॥७८॥

जहाँ योगेश्वर कृष्ण हैं, जहाँ घनुर्घारी पार्थ हैं वहीं श्री है, विजय है, वैभव है श्रीर श्रविचल नीति है, ऐसा मेरा श्रभिप्राय है । ७८

टिप्पणी— योगेश्वर कृष्ण से तात्पर्यं है अनुभव-सिद्ध शुद्ध ज्ञान, श्रौर धनुर्धारी अर्जुन से अभिशय है तदनुसारिणी किया। इन दोनों का संगम जहाँ हो, वहाँ सजय ने जो कहा उसके सिवा दूसरा क्या परिणाम हो सकता है ?

ॐ तत्सिदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायांः योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोत्तसंन्यासयोगो नामाष्टादशोऽध्यायः ॥१८॥

#### ॐ तत्सत्

इस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीतारूपी उपनिषद् अर्थात् ब्रह्मविद्यान्तर्गत योगशास्त्र के श्रीकृष्णार्जुनसंवादका संन्यासयोग नामक अठारहवाँ अध्याय समाप्त हुआ। । अर्थे शान्ति

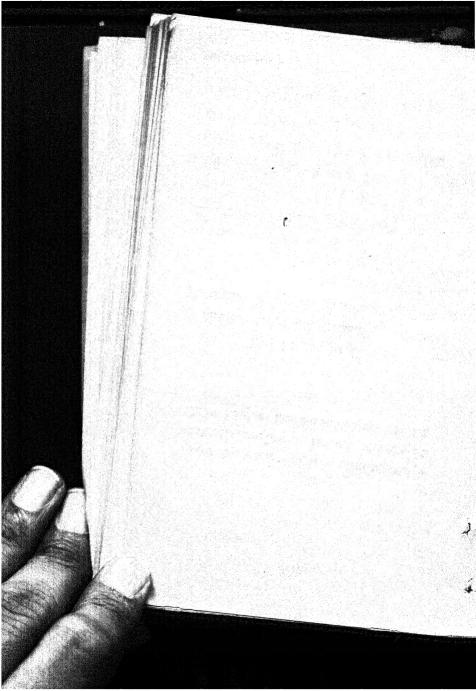

# सस्ता-साहित्य-मख्डल, अजमेर के

#### प्रकाशन

| 1-दिव्य-जीवन 😕 🗎                                                                 | १५-विजयी बार    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>२</b> -जीवन-साहित्य                                                           | १६-अनीति की     |
| (दोनों भाग) १=)                                                                  | ( गांघीजी       |
| ३—तामिछवेद ॥)                                                                    | १७—सीतानी की    |
| ४-शैतान की लकड़ी अर्थात्                                                         | वशिक्षा         |
| स्यसन और व्यक्तिगर ॥।=)                                                          | १८-कन्या-शिक्ष  |
| प-सामाजिक कुरीतियाँ॥≋)                                                           | १९-कर्मयोग      |
| ६-भारत के स्त्री-रत                                                              | २०-कळवार की     |
| (दोनों भाग) १॥।-)                                                                | २१-ज्यावहारिक   |
| (दाना माग्य क्या                                                                 | २२-अँधेरे में उ |
| ७-अनोखा ! भू=)<br>८-ब्रह्मचर्य-विज्ञान और्गाम)                                   | २३-स्वामीजी क   |
| ८-ब्रह्मचय-विश्वास                                                               | २४-हमारे ज़म    |
| <-यूरोप का इतिहास                                                                | गुळामी          |
| ्र (तीनों भाग ) ३)<br>————— १॥)                                                  | २५-म्बी और !    |
| १०-समाज-विज्ञान १॥)                                                              | २६-घरों की स    |
| ११–खहर का सम्पत्ति-<br>शास्त्र ॥⊯)                                               | (               |
| भाव प्राप्त ॥                                                                    | २७-स्या करें    |
| ी कि की आवाज ।/)                                                                 | (हो भ           |
| ्रात का आवाज । ।                                                                 | २८-हाथ की       |
| न्गोरों का प्रभुत्व ।॥=<br>भिन की आवाज़ ।-)<br>( अप्राप्य )<br>१४-दिक्ष अफिका का | बुनाई (         |
| सल्याक<br>(दो भ <sub>ए</sub> ) १।)                                               | २९-आत्मोपदे     |
| (di y") 31)                                                                      | 42_00000        |

डोडी २) राह पर ) 15) ो अग्नि-1-) वा =) करतूत =) ह सम्यता I) II उजाला 🖹) pi बलिदान I-) गने की u) पुरुष सफाई ।) (अप्राप्य) माग ) **१॥**=) कताई-(अग्राप्य) ॥≈) য়

तारीख

३०-यथार्थ आदर्श जीवन ४६-किसानों का बिगुल =) (अप्राप्य) ॥-) ३१-जब अंग्रेज नहीं (जन्त) ४७-फॉसी ! भाये थे— I) ११-गंगा गोविन्दसिंह ४८-अनासक्तियोग तथा 11=) ३३-श्रीरामचरित्र गीताबोध 1=) 11) अनासक्तियोग ३ ४-आश्रम-हरिणी ४९-स्वर्ण-विहान (नाटिका) **}** I) ३५-हिन्दी-मराठी-कोष ३६-स्वाधीनता के सिद्धान्त ॥) 2) ( ज़ब्त ) ।=) ५०-मराठों का उत्थान ३७-महान् मातृत्व की और पतन २॥) स॰ जि॰ ३) ओर— 111=) ३८-शिवाजी की योग्यता ।=) ५१—भाई के पन्न— मानिब्द १॥) सजिब्द २) (अप्राप्य) ३९-तरंगित हृद्य " ५२ मध्य-गत u) ४०-नरमेध 1=) ५३—युग-धर्म (ज़ब्त) १=) 911) ४१-दुखी दुनिया ५४—ची-समस्या ४२-ज़िन्दा लाश n) अजिल्द १॥) सजिल्द २) ४३-आत्म-कथा (गांधीजी) ५५—विदेशी कपड़े का (दो खण्ड) ?) सुकाबला सजिल्द 11=) ५६ — चित्रपट ४४—जब अंग्रेज़ आये 71) ५७—राष्ट्रवाणी (ज़ब्त) 11=) ५८-इंग्लैण्ड में महाल ४५-जीवन-विकास ५९—रोटी का स्व भजिल्द् १।) सजिल्द् १॥) 3) ६०—देवी सम्बद् 1=)